3गारि मिला

### निचेतन

आरम्भ में हमारा विचार एक विस्तृत विवेचनात्मक भूमिका छिखने का था परन्त अनेक कारणों से उसे त्याग देना पढ़ा। एक तो तीनों सम्यादकों के लिए मिल कर एक हृष्टिकोण से विवेचन करना सम्भव नहीं था। समन्वय का भरसक प्रयत्न करने पर भी विवेचन-विश्लेषण के धरातक पर पूर्ण मतेक्य की कोई सम्भावना नहीं थी। इसरे इस प्रकार के संकलन में, जिसका लक्ष्य रप्तास्वादन हो, आलोचना की विशेष सार्थकता भी नहीं है। इसकी सिद्धि तो सजा कर रखने में है, विक्लेषण व्याख्यान करने में नहीं है। उसका क्षेत्र दूसरा है। समर्थ कवियों का काब्य अपनी सरसता में अपना प्रमाण आप है। कस्त्ररी की गध के लिए शपथ की अपेक्षा महीं रह जाती।

कित-भारती का सम्पादन हिन्दी काष्य के अध्येता की एक विशिष्ट शागारमक आवश्यकता की पति के नितमत्त किया गया है। यह आवश्यकता है आयुनिक हिन्दी काव्य की परस्परा को अखण्ड रूप में प्रस्तत करना। आधुनिक शब्द के दो अर्थ हैं, एक काल परक और दूसरा प्रबुत्ति-परक । प्रवृत्ति की दृष्टि से आधुतिक शब्द के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट धारणाओं का समावेश है, जैसे रूहि के विरुद्ध नित्रोह, स्वतन्त्रता का आप्रह, बौद्धिक ट हिकोण, यथार्थ-दर्शन, नवीन ( असाधारण ) की स्प्रहा, भाव की निर्दृत्ति (दमन का विरोध ) आदि । उपर्युक्त दोनों अर्थों में आधुनिक साहित्य का भारमभ भारतेन्द् से ही हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु काव्य में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत मन्द रहती है, भारतेन्द्र युग का काव्य उस युग के गद्य-साहित्य की अपेक्षा निश्चय ही अनाधनिक है। अपने भावतत्व भौर माध्यम दोनों को ही हिष्टे से । वास्तव में भारतेन्द्र के युग में विचार बदुलने लग गया था, सरकार नहीं बदला था, और कविता का सीधा सम्बन्ध सस्कार से है। सस्कार का परिवर्तन श्रीधर पाठक के समय में हुआ, और तभी से काइय में भी आवृतिकता का समावेश होने छगा। रागारमक **म्सरकार बदले और उनकी बाणी भी बदली । कवि-भारती का मंगला चरण** इसीळिए भारतेन्द्व की कश्विता से न होकर श्रीधर पाठक के जीत से होता है। प्रत्येक भाषा का भी अपना संस्कार बन जाता है। रमणीय भाषों के

ग्रास से अजभावा के कुछ संस्कार बन गये हैं जो आधुनिक जीवन की

अभिक्यक्ति के अधिक अनुक्र नहीं हैं। यही कारण है कि पेसी समुद्ध भाषा को होड़ आधुनिक साहित्यकार को खड़ी बोली का ऑवल प्रहण करना पड़ा, पहले गद्य के माध्यम रूप मं और फिर कविता के लिए। इसी तथ्य को हिंह में रख कर हमने कीन-भारती के आधुनिक खण्ड में केवल खड़ी बोली की रचनीओं का ही संकलन किया है। इस गुग में अजभाषा की सरस कविताओं का अभाव नहीं रहा, परन्तु हमने जान बूमकर उनका समावेश नहीं किया क्योंकि उनके द्वारा स्वर की प्कता नष्ट हो जाती।

प्रस्तुत सकलन के तीन विभाग किये गये हैं। रूप, रंग और रेखा। रूप में यह व्यतना है कि इस विभाग की कविताओं में वस्तुगत रूपाधार निश्चित है, ये नाम साधारणतः सांकेतिक भी माने जा सकते हैं। रंग राज्य की ध्वित यह है कि इसमें भावना हौर कर्मना की रंगीनी—रम्याद्भुत का प्राधान्य हे और रेखा इस तथ्य का धोतन करती है कि इस शिषंक के अंतर्गत सक्छित रचनाओं में सांकेतिकता का आतिशब्ध है। शाखीय शब्दावली में उपपुर्क तीन वगों को क्रमशः द्विवेदी शुग का काव्य, छायावादी काव्य और प्रगति-प्रयोगनादी काव्य नाम से अभिद्रित किया जाता है। हमारा यह वर्ग-त्रिभानन अत्यंत स्पूल और सामान्य है, और केवल प्रमृतियों की विभिन्नता की ओर संकेत भर कर सकता है, समर्थ कवियों को वर्ग की परिधि में बाँध कर रखना असम्भव है। अतप्य इनका इमने नाम-निर्देशन मात्र के लिए प्रयोग किया है।

किताओं का चयन सामान्यतः दो दिश्यों से किया जा सकता था,
प्रतिनिधित्व की दृष्टि से और कार्य-सौन्दर्य की दृष्टि से—दोनों दृष्टियों की
अपनी सार्यकता है। सहद्य जहाँ किसी कित के कान्य का रसास्वादन
करना चाहेगा, वहाँ कित को समम रूप में समझने के छिए उसके विकासपथ को विह्नित करनेवाली प्रतिनिधि रचनाओं का भी क्रमिक अध्ययन
करने की जिज्ञासा रहेगा। इसने दृन दोनों दृष्टियों का समन्वय करने का
प्रयत्न किया है, यद्यपि प्राथमिन्द्रता कान्योत्कर्ष को दी दी है, क्योंकि हमारा
प्राथमिक उद्देश्य आर्शिक हिन्दी कान्य का केवछ प्रतिनिधि संकलन
करना न होकर उसका नवनीत-संचय करना ही रहा है। कान्योत्कर्ष के
विषय में मतभेद हो सकता है, उसकी मूल कसीटी के विषय में ही ऐक्रमस्य
कठिन है। यह सहज सम्भाव्य है कि अनेक पाठक इससे असइमत हाँ,
संस्कार, रुचि, न्युरपत्ति आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो इस प्रकार के
सर्वमान्य निर्णय को सर्वथा दुष्टर्स बना देते हैं। अत्तप्त इस केवछ अपनी
मान्यता को ही सफ़ाई के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और वार्ष

रसारमकता। उसे ही हमने काब्य के उत्कर्ष का प्रमाण माना है। अन्य भाधार हिलडुल सकते हैं, परन्तु हमारी धारणा है कि रसात्मकता का भाधार अडिंग है। इन कविताओं के चयन में पहली शर्त रही हे रसात्मकता और उसके उपरांत प्रतिनिधित्व-क्षमता।

हिन्दी में इस प्रकार की चयनिकाओं का अत्यन्त अभाव है, कविता-कौ मुदी के अनन्तर इस प्रकार का प्रयत्न प्रायः किया ही नहीं गया। पाठ्य-क्रम को दृष्टि में रख कर अनेक सफलन नित्यप्रति प्रकाशित होते रहते हैं, परन्तु उनका उद्देश्य सर्वथा भिन्न होता हे। हिन्दी के वर्षमान महत्व ने अब अहिन्दी राज्यों में भी हिन्दी के कान्य और साहित्य के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करदी है, और ऐसे प्रन्थों की मॉग होना स्वाभाविक है जो उसके विभिन्न रूपों का सार-संप्रह एकत्र प्रस्तुत कर सकें। हमें आशा है कि हमारा यह विनम्न प्रयत्न इस आवश्यकता की पूर्ति मे योगदान कर सकेगा।

कित-भारती मे जिन कृती किवयों की अमूख्य रचनाएं सकित हैं। वे राष्ट्रभाषा के गौरव हैं —उन्होंने अथवा उनमें से कित्तपय पुण्यक्लोक किवयों के वंशधरों ने अस्पन्त उदारता-पूर्वक अपनी या अपने पूर्वजो की किवताओं का समावेश करने की अनुमति देशर हमे उपकृत किया है, और इसके लिए हम उनके प्रति सविनय आभार प्रकट करते हैं।

यह मंथ आकार-प्रकार तथा मृह्य की दृष्टि से निस्संदेह ही चिर-विक्रेय है। फिर भी इसके प्रकाशन में साहित्य-सदन ने हमें अधिक से अधिक सहयोग प्रदान किया है। एतदर्थ हम उसका धन्यवाद करते हैं।

सम्पादक-मण्डल का यह सौभाग्य है कि उसे अपने सम्पादन-कार्य में राष्ट्रकि मैथिलीशरण गुप्त के सत्परामर्श का सुयोग मिलता रहा है। उनके प्रति सम्पादक-मण्डल अपनी कृतज्ञ श्रद्धा व्यक्त करता है।

> सुभित्रानन्दन पन्त बाळकृष्ण राव नगेन्द्र

वसन्त पद्ममी, सम्वत् २०१०

पुस्तक के धातरग्-गृष्ट का धंकन श्री सुशील सरकार ने किया है। इसके लिए हम धामारी हैं।

---- त्रवाशक

# कवि-सूची

# स्दप

| श्रीघर पाठक                                    | ۶                |
|------------------------------------------------|------------------|
| महावीरप्रसाद द्विवेदी                          | ع م              |
| नाथ्राम 'शंकर'                                 | 27               |
| राय देवीप्रसाद 'पूर्यो'                        | ? ¥              |
| <b>म</b> योष्यासिंह उपाप्याय 'इरि <b>गो</b> प' | 3 %              |
| रामचरित उपाध्याग                               | ४८               |
| मैथिलीशरण गुप्त                                | ę p              |
| रामनरेश त्रिपाठी                               | ع ع ع            |
| रूपनारायया पायडेय                              | ? \$ 0           |
| स्रोचनप्रसाद पायडेम                            | ? ₹ ₹            |
| रामचन्द्र शुरू                                 | , 585            |
| गगाप्रसाद शुक्त 'सनेही'                        | 240              |
| गोपालगरग्सिह                                   | 947              |
| चगदम्बाप्रसाद 'हितेषी'                         | ያ <del>ሂ</del> ኳ |
| भनूप शर्मा                                     | 19 6 0           |
| <b>गुरुम</b> क्तसिंह                           | १७३              |
| नहदेषप्रसाद मिश्र                              | 308              |
| सुमद्राकुमारी चौहान                            | 900              |
| रयामनारायग् पायदेय                             | 214              |
| हर्यमनारायम् पाच्छेय                           | 230              |

# रंग

| जयशंकर 'प्रसाद'              | 274   |
|------------------------------|-------|
| म।खनलाल चतुर्वेदी            | 8 × 8 |
| मुकुटघर पाग्रडेय             | २७४   |
| बालकृष्ण् शर्मा 'नवीन'       | 250   |
| सियारामशरण गुप्त             | ३१४   |
| मोहनलाल महतो 'वियोगी'        | ३४७   |
| सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' | 3 4 9 |
| सुमित्रानन्दन पन्त           | 358   |
| भगवतीचरण वर्मा               | ४२४   |
| महादेवी वर्मी                | ४४८   |
| रामकुमार वर्मा               | % ई ३ |
| उदयशंकर भट्ट                 | ४७२   |
| हरिक्रष्या प्रेमी            | ४८३   |
| भगवतीप्रसाद वाजपेयी          | 838   |
| जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द'      | ६३४   |
| त्तद्मीनारायग् मिश्र         | ४०४   |
| इलाचन्द्र जोशी               | 430   |
| बालकृष्ण् राव                | ५१२   |
| तारा पाग्रडेय                | ४१६   |
| रामधारीसिह 'दिनकर'           | 470   |
| हरवसराय 'बच्चन'              | ***   |

| सोहनलाल द्विवेदी        | १७६           |
|-------------------------|---------------|
| ष्यारसीयसाद सिंह        | १८४           |
| नरेन्द्र शर्मा          | ሂടട           |
| रामेश्वर शुक्त 'श्रंचल' | ५१७           |
| सुमित्राकुमारी सिन्हा   | <b>ई</b> ० द  |
| विद्यावती 'कोकिल'       | <b></b>       |
| केदारनाथ मिश्र          | <b>६</b> ५ ३  |
| गोपालसिंह नैपाली        | ६१४           |
| जानकीवल्लभ शास्त्री     | <b>\$ 7</b> 3 |
| उपेन्द्रनाथ परक         | ६२४           |
| नगेन्द्र                | ६३३           |
| रामइकवालसिंह 'राकेश'    | इं हे ७       |
| नर्मदावसाद खरे          | <b>६</b> ६ ६  |
| हंसकुमार तिवारी         | इंध्र         |
| सर्वदानन्द वर्मा        | ६४०           |
| शिवमंगलसिंह 'सुमन'      | ६४८           |
| केसरी                   | ई <b>ई ई</b>  |
| सुधीन्द्र               | ई ई ⊏         |
| वारेन्द्रकुमार डैन      | <b>ξ</b>      |
| विश्वम्भर 'मानव'        | ६०५           |
| गंगात्रसाद पायडेय       | ६०३           |
| शान्ति एम ० ए०          | ६७६           |
|                         |               |

# रेका

| ·                  |                |
|--------------------|----------------|
| प्रज्ञेय           | ₹ ৩ ७          |
| <u>केदार</u>       | \$ <b>5</b> \$ |
| गनानन मुक्तिबोध    | をここ            |
| शमशेरबहादुर सिह    | 934            |
| गिरिजाकुमार माथुर  | ई ह र          |
| नेमिचन्द्र जैन     | ७०१            |
| भारत भूषण् श्रमवाज | ७०४            |
| भवानीप्रसाद मिश्र  | ७०८            |
| नागार्जुं न        | ६१७            |
| रांगेय राघव        | ७१८            |
| त्रिलोचन शास्त्री  | ७२६            |
| नरेश कुमार मेहता   | ७२८            |
| धर्मवीर भारती      | ५ हे छ         |
| रमानाथ ध्यवस्यी    | ७३३            |
|                    |                |

### श्रीधर पाठक

### हिन्द्-वन्द्ना

जय देश हिन्द, देशेश हिन्द जय सुखमा-सुख-निःशेष हिन्द जय धन-वैभव-गुण-खान हिन्द विद्या-बल-बुद्धि-निधान हिन्द जय चंद्र-चंद्रिका-विमल हिन्द जय विश्व-वाटिका कमल हिन्द जय सत्य हिन्द, जय धर्म हिन्द जय शुभाचरण, शुभ-कर्म हिन्द जय मलय-मधुर-मारुती, हिन्द जय कुवच्य-कल-भारती, हिन्द जय विश्व-विदित उद्यान. हिन्द जय जयति स्वर्ग-से,पान, हिन्द जय नगर ग्राम अभिराम हिन्द जय जयति जयति सुखधाम हिन्द जय सरसिज-मधुकर-निकर हिन्द जय जयति हिमालय-शिखर हिन्द जय जयति विनध्य-कन्दरा हिन्द मलय - मेरु - मन्दरा **हिन्द** जय चित्रकृट कैलास हिन्द जय जय किन्नर-यक्ष-निवास हिन्द शैल-मुता सुरसरी हिन्द जय जय यमुना गोदावरी हिन्द आगम-पद्र-पाटवी हिंद जय जय दुर्गम विटपाटवी हिन्द

#### श्रीधर पाठक

जय उज्ज्वल कीर्नि-निशाल हिन्द जय करणा-सिन्धु कृपाल हिन्द जय जयति सदा स्वाधीन, हिन्द जय जयति जयति प्राचीन, हिन्द

#### सान्ध्य-अटन

विजन वन प्रान्त या प्रकृति गुग्य शान्त या । अटन का समय था रजीन का उदय था ॥ प्रसव के काल की लालिमा में दिशा बाल शक्षि व्योम की आर मा आ रहा। सद्य उत्फ्रिल धरविन्द निम नील ग्वि-शाल नग वक्ष पर जा रहा या चढा ॥ दिव्य दिइनार की गोद का लाल मा या प्रावर भूग्व की यातना से प्रहित पारणा-रक्त रस लिप्सु, अन्वेपणा-युक्त या श्रीडनासक्त, गृगराज शिशु या अतीव क्रोध सन्तम जर्मन्य रूप-सा किया अभ्र वैद्धन उर में छिपा इन्द्र, या इन्द्र का छत्र या ताज या स्वर्ग्य गजराज के भाल का साज या कर्ण उत्ताल, या स्वर्ण का थाल सा कभी यह भाव था, कभी वह भाव था। देखने का चढा चित्त में चाव या ॥ विजन वन शान्त था चित्त अभ्रान्त था। रजनि-आनन आधिक हो रहा कान्त था ॥

स्थान-उत्थान के साथ ही चन्द्र-मुख भी समुज्जवल लगे था अधिकतर मला। उस विमल बिम्ब से अनित ही दुर, उस समय एक व्योम में बिन्दु सा लख पड़ा स्याह था रग कुछ गोल गति डोल्ता किया अति रंग में भंग उसने खडा : उतरते उतरते आ रहा था उधर जिध्रर को शून्य सुनसान थल था पडा । र्आम के पेड से थी जहाँ दीखती प्रेम-आलिगिता मालती की लता बस उसी ब्रश्न के सीस की ओर कुछ खडखडाकर एक शब्द सा सन पडा साथ ही पख की फडफडाइट, तथा शत्रु निःशक की कड़कडाइट, तथा पिक्षयों मे पडी इडबडाइट, तथा कंठ और चौंच की चड़चड़ाहट तथा आर्ति-युत कातर स्वर, तथा शीव्रता-युत उडाहट भरा दृश्य इस दिव्य-छवि-छुब्ध दग-युग्म को घृणित अति दिख पडा I चित्त अति चिकत अत्यन्त दुः खित हुआ ॥

# पुनर्मिलन

"क्यों यह दु.ख तुझे परदेसी!" लगा पूछने वैरागी—— "किस कारण से भरा हृदय, क्या व्यथा तेरे मन को लागी! असौभाग्यवश छूट गया घर, मन्दिर सुख आवास, जिसके मिलने की तुझको अब रही न कुछ भी आस।

#### श्रीघर पाठक

"निज कोगों से बिद्धर अकेला उनकी सुध में राता है कर कर सोच उन्हीं का फिर फिर तन आँसू से घोता है। या मैत्री का लिया बुरा फल, छल से वंचित होय, दिया पराये अर्थ व्यर्थ को, सर्वत अपना खोय?

"नवयौवन के सुधा-स छिछ में क्या विष-विन्दु मिछाया है ? अपनी सौख्य वाटिका में क्या कटक वृक्ष छगाया है ? अथवा तेरे अमित दु ख का केवल कारण प्रेम , होना कठिन निवाह जगत में, जिसका दुईंट नेम ?

"महा तुन्छ सासारिक सुख जो धन के बल से मिलता है, काच समान समझिये इसको, पल भर में सब गलता है। जो इस नश्यमान धन सुख को, खोजे है मतिमूद, उसके तुल्य धरातल उत्पर, है नहि कोई कृद।

"उसी माँति सासारिक मैत्री केवल एक कहानी है, नाम मात्र से अधिक आज तक, नहीं किसी ने जानी है। जब तक धन-सम्पदा, प्रतिष्ठा, अथवा यहा विख्याति, तब तक सभी मित्र, शुभचिन्तक, निज कुल बान्धव शांति।

"अपना स्वार्थ सिद्ध करने को जगत मित्र बन जाता है, किन्तु काम पहने पर, कोई कभी काम निह आता है। भरे बहुत से इस पृथ्वी पर पापी, कुटिल, कुतन्न, इसी एक कारण से उसपर, उटे अनेकों विन्न।

"जो तू प्रेम पन्थ में पड़कर, मन को दुख पहुँचाता है , तो है निपट अजान, अज्ञ, निज जीवन व्यर्थ गैंवाता है । कुत्सित तुटिल, कर पृथ्वी पर कहाँ प्रेम का वास ? सरे मूर्ख, आकाश पुष्पवत्, धूठी उसकी आए । "जो कुछ प्रेम-अश पृथ्वी पर, जब तब पाया जाता है, सो सब शुद्ध कपोतो ही के कुछ मे आदर पाता है। धन-वैभव आदिक से भी, यह थोथा प्रेम-विचार, षृथा मोह अज्ञान जनित, सब सत्व शून्य विस्सार।

"बड़ी लाज है युवा पुरुष, निह इसमें तेरी शोभा है, तज तरणी का ध्यान, मान, मन जिसपर तेरा लोभा है।" इतना कहते ही योगी के, हुआ पियक कुछ और, लाज-सहित संकोच-भाव सा आया मुख पर दौर।

अति आदचर्य दृश्य योगी को वहाँ दृष्टि अब आता है, परम लिलत लावण्य रूपिनिधि, पृथिक प्रकट बन जाता है। ज्यों प्रभात अरुणोद्य बेला विमल वर्ण आकाश, त्योंही गुप्त बटोही की छवि कम-कम हुई प्रकाश।

नीचे नेत्र, उद्य वश्रखल, रूप छटा फैलाता है , शनैः शनैः दर्शक के मन पर, निज अधिकार जमाता है । इस चरित्र से वैरागी को हुआ ज्ञान तत्काल , महीं पुरुष यह पथिक विलक्षण किन्तु सुन्दरी बाल !

"क्षमा, होय अपराध साधुवर, हे दयाल सद्गुणराशी! भाग्य दीन एक दीन विरिद्दिनी, है यथार्थ में यह दासी। किया, अशुचि आकर मैंने, यह आश्रम परम पुनीत, सिर नवाय, कर जोड, दुःखिनी बोली वचन विनीत!

"शोचनीय मम दशा, कथा मैं कहूँ आप सो सुन लीजे, प्रेम-व्यथित अबला पर अपनी दया दृष्टि योगी कीजे। केवल प्रथम प्रेरणा के वश छोडा अपना गेह। धारण किया प्राणपति के हित, पुरुष-वेष निज देह।

### श्रीधर पाठक

"टाइन निंद के रम्य तीर पर, भूमि मनोहर हारेयाली, लटक रहीं, शुक रहीं, जहाँ दुमलता, खुएँ जल से डाली । चिपटा हुआ उसी के तट से, उज्ज्वल उच्च विद्याल, शोभित है एक महल बाग में आगे है एक ताल।

"उस समग्र वन, भवन बाग का मेरा बाप ही स्वामी था । घर्मशील, सत्कर्मीनष्ट वह जमींदार एक नामी था । बड़ा धनाट्य, उदार, महाशय, दीन-दिरद्र-सहाय , कृषिकारों का प्रेमपात्र, सब विधि सद्गुण समुदाय ।

''मेरी बाल्य अवस्था ही में, माँ ने किया खर्ग प्रस्थान , रही अकेली साथ पिता के, थी में उसकी जीवन प्रान । बढ़े स्नेह से उसने मुक्षको पाला पोसा आप । सब कन्याओं को परमेश्वर देवे ऐसा बाप ।

"दो बंटे तक मुझे नित्य वह श्रम से आप पढ़ाता था, विद्या-विषयक विविध चातुरी, नित्य नई सिखलाता था। करूँ कहाँ तक वर्णन उसकी अनुल दया का भाव? हुआ न होगा किसी पिता का ऐसा मृदुल स्वभाव।

"मैं ही एक बालिका, उसके सत्कुल में जीवित थी शेप, इससे स्वत्व बाप के घन का प्राप्य मुझी को था निःशेप। था यथार्थ में गेह हमारा, सब प्रकार सम्पन्न। ईश्वर-तुल्य पिता के सम्मुख, थी मैं पूर्ण प्रसन्न।

"हमजोली की सिखयों के सँग, पढ़ने लिखने का आनन्द, परमग्रीतियुत प्यार परस्पर, सब विधि सदा सुखी खब्छन्द। सुख ही सुख में बीता मेरा बचपन का सब काल, और उसी निश्चिन्त दशा में छगी सोलवीं साल।

"मुझे पिता की गोदी में से अलगाने के अभिलाबी, आने लगे अनेक युवक अब, दूर दूर तक के वासी। मॉित मॉित से करे प्रकट वह अपने मन का भाव, बार बार दरसाय बुद्धि, विद्या, कुल, शील, खभाव॥

पूर्ण रूप से मोहित मुझ पर अपना चित्त जनाते थे , उपमा सहित रूप मेरे की, विविधि बडाई गाते थे । नित्य नित्य बहुमूल्य वस्तुओं के नवीन उपहार , ठाकर घरे करें सुश्रूषा युवक अनेक प्रकार ।

"उनमे एक कुमार एडविन, प्रेमी प्रति दिन आता था, वय किशोर सुन्दर सहत्, मन जिसको देख छुभाता था। वारे था वह मेरे ऊपर, तन मन सर्वस प्रान, किन्तु मनोरथ अपना उसने कभी प्रकाश किया न।

"साधारण अति रहन सहन, मृदु-बोल हृदय हरने वाला , मधुर मधुर सुसवयान मनोहर, मनुज वश का उजियाला । सम्य, सुजन, सत्कामीपरायण, सौम्य, सुशील सुजान , शुद्ध चरित्र, उदार, प्रकृति शुभ, विद्या बुद्धिनिधान ॥

"नहीं विभव कुछ धन धरती का, न अधिकार कोई उसको था ,
गुण ही ने केवल उसका धन, सो धन सारा मुझको था ।
उस अलभ्य धन के पाने को, थे नहि मेरे माग ,
हा धिक व्यर्थ प्राणवारण, धिक् जीवन का अनुराग !

/ प्राणिष्यारे की गुणगाया, साधु कहाँ तक मै गाऊँ, गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊँ। विश्वनिकाई विधि ने उसमें की एकत्र बटार, बिल्हारी त्रिभुवन धन उस पर बारों काम करोर।

#### श्रीधर पाठक

"मूरत उसकी बड़ी हृदय म अब तक मुझे जिलातो है, फिर भी मिलने की हृद आशा, धीरज अभी वैषाती है। करती हूँ दिन रात उसी का आराधन और ध्यान, बोही मेरा इष्टदेव है वाही जीवन-प्रान।

"जब वह मेरे साथ टहरूने शैल-तटी में जाता था , अपनी अमृतमयी वाणी से प्रेमसुधा बरसाता था । उसके स्वर से हो जाता था वनस्त्रलों का ठाम , सौरभ-मिलित सुरस रवपूरित सुर-कानन सुख्याम ।

"उसके मन की सुवराई की उपमा उचित कहाँ पाऊँ ? मुकलित नवल कुराम कलिका सम कहाँ फिर फिर सकुचाऊँ यद्यपि ओस बिन्दु आंत उज्ज्वल, मुक्ता विमल अनूप , किन्दु एक परिमाणु मात्र भी नहि उसके अनुरूप !

"तह पर फूल कमल पर जलकण सुन्दर परम सुराते हैं, अल्प काल के बीच किन्तु वे कुम्हलाकर भिट जाते हैं। उनकी उसमे रही मोहनी पर मुझको धिकार! केवल एक क्षणिकता मुझमें थी उनके अनुमार।

"क्योंकि रूप के अहंकार में हुई चपल, चंवल और ढीठ, प्रेम परीक्षा करने को मैं उसको लगो दिग्वाने पीठ। थी यथार्थ मे यद्यपि उसपर तन मन से आसक्त, किन्दु बनाय लिया ऊपर से रूखा रूप विरक्त।

''पहुँचा उसे खेद इससे अति, हुआ दुखित अत्यन्त उदास तज दी अपने मन में उसने मेरे मिलने की सब आस । मैं यह दशा देखने पर भी, ऐसी हुई कठोर । करने लगी अधिक रूखापन दिन दिन उसकी ओर ।

### श्रीधर पाठक

"हाकर निपट निरास, अन्त को चला गया वह बेचारा, अपने उस अनुचित घमंड का फल मैंने पाया सारा। एकाकी में जाकर उसने तोड जगत से नेह, धोकर हाथ प्रीति मेरी से, त्याग दिया निज देह।

"किन्तु प्रेमनिधि, प्राणनाथ का भूल नहीं मैं जाऊँगी, प्राण दान के द्वारा उसका ऋण मे आप चुकाऊँगी। उस एकान्त ठौर को मैं अब दूंदूं हूं दिन रैन, दुख की आग बुझाय जहाँ पर दूं इस मन को चैन

"जाकर वहाँ जगत को मैं भी उसी भाँति विसराऊँगी, देह गेह का देय ।तलाजलि, प्रिय से प्रीति निभाऊँगी। मेरे लिए एउविन ने ज्यों किया प्रीति का नेम, स्योही मैं भी शीव करूँगी परिचित अपना प्रेम।"

"करे नहीं परभेश्वर ऐसा"! बोला झटपट बैरागी , लिया गले लिपटाय उसे, पर वह कोधित होने लागी। या परनतु यह वन का यागी वही एडविन आप , आयु वितावे था जंगल में, भूल जगत-सन्ताप।

"मरी जीवन मूर प्रानवन अहा अजलैना प्यारी।"
बाला उत्कठित हाकर वह,—"अहा प्रीति जग से न्यारी।
हतने दिन का बिद्धरा तेरा वही एडविन आज,
मिला प्रिये, तुमका मैं, भरे हुए सिद्ध सब काज।

"भन्यवाद देश्वर को देकर बार बार बिल बिल जाऊँ, तुझको गड़े लगा कर प्यारी निज जीवन का फल पाऊँ कर दीजे अब सब चिन्ता का इसी घड़ी से त्याग, तूयह अपना पथिक वेश तज, मैं छोड़ूँ बैराग।

### श्रीघर पाठक

''प्यारी तुझे छोडकर मैं अब कभी कहीं नहि जा अगा , तेरी ही सेवा मे अपना जीवन शेप बिता फ्रॅंगा । गार्जेंगा तब नाम अहनिंश पार्जेगा सुख्यान , तुही एक मेरा सर्वम धन, तन मन जीवन प्रान ।

"इस सहूर्त से प्रिये, नहीं अब पलभर भी होंगे न्यारे, जिन विन्नों से था विछोह यह, सो अब दूर हुए सारे। यद्यपि भिन्न शरीर हमारे, हृदय प्राण मन एक, परमेश्वर की अनुल कृषा से निभी हमारी टेक।"

योगी को अब उस रमणी ने गुज पर किया प्रम आलिंग , गद्गद बोल, वारिप्रित हम, उमेंगित मन, पुरुषित सब नाम । बार बार आर्किंगित दोनों, करें प्रेम रस पान , एक एक की ओर निहारें, बारे तन मन प्रान ।

परम प्रशस्य अहो प्रेमी ये, किटन प्रेम इनने साथा , इस अनन्यता सिंहत धन्य, अपने प्यारे का आराधा। प्रिय वियोग परितापित हाकर, दिया सभी कुछ त्याग, वन वन फिरना छिया एक ने, दूजे ने बैराग।

धन्य अंजलैना तेरा व्रत, धन्य ऐडिविन का यह नेम ! घन्य धन्य यह मनोदमन और धन्य अटल उनका यह प्रम ! रहो निरन्तर साथ परस्पर, भोगो सुख आनन्द जुग जुग जियो जुगल जोडी, मिल पियो प्रेम मकरन्द !

# महावीरप्रसाद द्विवेदी

### मन्मथ का आदेश

"मैं अवश्य सुरकार्य करूँगा, चाहे हो शरीर भी नाश", यह दृढ कर हिमशैल-शृंग पर गया अनंग शिवाश्रम पास ॥

उस ाश्रमवाले अरण्य मे ने जितने संयमी मुनीश , उनके तपामम में तत्पर हुआ वहाँ जाकर ऋतुईश । मन्मथ के आभमान रूप उस मधु ने अपना प्रातुर्मीव , चारों ओर किया कानन में, दिखलाया निज प्रवल प्रभाव ॥

यक्षराज जिसका स्वामी हे उसी दिशा की ओर प्रयाण करते हुए देख दिनकर को, उल्लंघन कर समय-विधान । मन में अति दुःखित सी होकर, हुआ समझ अपना अपमान , छोडा दक्षिण-दिशा-वधू ने मलयानिल निश्वास-समान ॥

कार्मिनर्यों के मधुर मधुर रवकारक नव न्पर-धारी , पद से स्पर्भ किये जाने की न कर अपेक्षा सुखकारी । गुष्टें से लेकर अशोक ने, तत्क्षण महा-मनोहारी , कली नवल-परलव युत सुन्दर धारण की प्यारी प्यारी ॥

कोमल पत्तों की बनाय झट पक्षपंक्ति लाली लाली , आम्रमंजरी के प्रस्तुत कर नये विशिख शोभाशाली । शिल्पकार ऋतुपति ने उन पर मधुप मनाहर विठलाये , काम नाम के अक्षर मानो काले काले दिखलाये ॥

# महावीरत्रसाद द्विवेदी

रहती है यद्यिष कनेर में किंचर रंग की अधिकाई, तदिष सुवास हीनता उसके मन को हुई दुन्खदाई। बही विश्वकर्ता करता द जो कुछ जी म आता है, सम्पूर्णता गुणों की प्रायः कहीं नहीं प्रकटाता है।

बालचन्द्र सम जो टेढी है, जिनका अब तक नहीं विकास, ऐसी अरुण वर्ण कल्यों से अतिशय शोभित हुआ पलाश। मानो नव वसन्त नायक ने, प्रेम विवश होकर तत्काल, वनस्थली को दिये नखों के क्षतरूपी आभरण रसाल।

नई बसन्ती ऋतु ने करके तिलक पृत्न का तिलक समान , देकर मधुपमालिका रूपी मृदु कज्जल शोभा की सान । जैसा अरुण रग हाता है बाल सूर्य में प्रात काल , तद्वत नवल आग्न-परलव-मय अपने अधर बनाये लाल ॥

रिपा चिरोंजी के फूलों की रज जा उड उड कर छाई, हरिणों की आँखों में पड़ कर पीडा उसने उपजाई। इससे वे अन्धे से होकर मरमरात पसेवाले, कानन में समीर सम्मुख सब भागे मद से मतबाले।

भाम्रमंजरी का आस्वादन को किल ने कर वारंवार, अरुणकंठ से किया शब्द जो महा मधुरता का आगार। "हे मानिनी कामिनी! तुम सब अपना मान करो निःशेष" इस प्रकार मन्मथ महीप का हुआ वही आदेश विशेष!!

# नाथुराम 'शङ्कर'

#### नख-डिाख

कजल के कट पर दीप शिखा सोती है कि. श्याम घन मडल मे दामिनी की घारा है। यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है कि. राष्ट्र के कबन्ध पै कराल केंद्र तारा है॥ कसोटो पर कचन की लीक है कि. तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है। काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि. ढाल पर खाँडा कामदेव का दुधारा है॥ तेज न रहेगा तेजधारियो का नाम को भी. मगल मयक मन्द्र मन्द्र पह जायंगे। मीन बिन मारे मर जायँगे सरावर मे , इव द्व शंकर सरोज सड जायंगे॥ चौंक चौंक चारों ओर चौकडी भरेगे मृग. खंजन खिलाडियों के पख झड जायंगै। बोलो इन ऑखर्यों की होड करने को अब. कौन से अडीले उपमान अड जायॅगे ॥ आँख से न आँख लड जाय इसी कारण से . भिन्नता की भीत करतार ने छगाई है। नाक में निवास करने को कुटी शंकर की, छिष ने छपाकर की छाती पै छवाई है।। कौन मान लेगा कीर तुंड की कठोरता में. कोमलता तिल के प्रसून की समाई है।

सैकडों नकीले कवि खोज खोज हारे पर. ऐसी नासिका की और उपमा न पाई है।। उन्नत उरोज यदि युगल उमेश हैं. तो काम ने भी देखों दो कमानें ताक तानी हैं। शकर कि. भारती के भावने भवन पर मोह महाराज की पताका फहरानी है। किंवा लटनागिनी की सॉवली सँपेलियों ने . आधे विध-बिम्व पै विलास विधि ठानी है। काटती है कामियों को काटती रहेंगी कहो, मुकटी कटारियों का कैसा कड़ा पानी है।। अम्बर मे एक यहाँ दोज के सुधाकर दो , छोडे वसुधा पे सुधा मन्द मुसकान की। फूले कोकनद में कुमुदनी के फूल खिले, देखिये विचित्र दया भानु भगवान की ॥ कोमल प्रवाल के से पहावों पे लाखा लास , लाखे पर लालिमा विलास करे पान की। आज इन ओठों का सुरंगी रस पान कर, कविता रसीली भई शंकर सुजान की !! उन्नित के मूल ऊँचे पर अवनीतल पै मन्दर मनोहर मनोज के यमल हैं। मेल के मने रथ मथेंगे प्रेम - सागर को साधन उतंग युग मन्दर अचल हैं॥ उद्धत उमग भरे यौवन खिलाड़ी के ये शंकर से गोल कड़े वन्द्रक युगल हैं। तीनों मत रूखे रसहीन हैं उरोज पीन , मुन्दर शरीर मुरपादप के फल हैं॥

# राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'

### रजत-गिरि कैलास

"सो सही"— ज्यों ही वहा यानेश ने , यान उतरे त्वरित ओर नगेश के । पर्वतस्थल के निकट वह यानदल जब आ गया , दृष्टि मे वह सृष्टि का सौन्दर्य दूना छ। गया ।

यानदल थोडी उँचाई पै रहा,

मद चाल अमद शोभा मे बहा।

छिव-निदर्शन-हेतु फैले पिथक जन के हस्त थे,
थे सभी मस्तक छुकाए नेत्र सबके मस्त थे।

क्या मनोहारी हरे मैदान हैं, स्वच्छ कोसों तक छटा की खान हैं। फूल फूले अमित रंगों के प्रभा आगार हैं, फर्ड़ा मखमल सब्ज के रगीन चूटेदार हैं!

कहीं रिमिझिम भरी झरनो की बहार , है सुरिम के साथ पावस का विहार ! परम शीतल पवन भी इस भाँति आती है चली , शरद को भी प्रिय लगी मानो भनोहर ये थली !

# राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'

वृद-बृद उमग सग विह्य हैं, शब्द सरसीले छवीले रंग हैं। कहीं कस्त्री चमर-युत विविध चार कुरंग हैं, सिद्ध गायन के कहीं दरसे रसायन अंग हैं।

देवता का भाव न्यापक है अपार, देव-धारा ! देव-दारा ! देवदार! देव-ऋषियों का तपस्थल! देव-माया का विभास देव-देव-महेश-प्रिय! जय अन्तल देव प्रभा-निवास!

और भी आगे बढी यानावली,
तुंग - शृंगों की हुई बाधक अली।
यानदल को पुनः ऊँची पवन में जाना पड़ा,
बहुत ऊँचे शिखर पाकर तदिष कतराना पड़ा।

देखिये अब और ही कुछ रग है,

एक केवल सत्व गुण का श्लांग है,

जहाँ जाती दृष्टि है बस वहाँ हिम की सृष्टि है,

परम निर्मल ! शुद्ध ! उज्जवल ! शातरस की वृष्टि है !

धूल हो कप्र की भी द्वेतिमा,
प्रकाद प्रकाश में ही पीतिमा!
छीर सागर की छटा हो लोल, कर अवलोकना,
आप ही सम आप है बस अचल आभा शोमना!

ह्वाँ विहंगों की नहीं चिहकार है,
भृग - पुंजों की नहीं गुंजार है;
गित कुरंगों की नहीं है नहीं द्रुमलितका कहीं,
क्या तमोगुण की चलाई, है रजोगुण तक नहीं!

# रायदेवीप्रसाद 'पूर्णं'

वाह, कैसा निर्जनत्व प्रभाव है! हौल पै कैवल्य का बस भाव है! सत्य की-सी तर्जनी हिम-शृंग के मिस ठौर-ठौर, यानियों को है रही थी हाद शिक्षा और-और—

मूक "एको ब्रह्म" की थी गर्जना,
उस चलाचल की कहीं थी वर्जना।
इक जगह वह भाव "सत्यं वद" विस्चक स्वच्छ था;
कहीं "धर्मे चर" सहित उपदेश "ऊर्ष्वेगच्छ" का!

मान के उपदेश वे मानी भले, धर्मचारी ऊर्ध्वगामी हो, चले। श्रंग - बाधा से सुरक्षित यान धाए वेग से, पॉथगण समझे नहीं उस मार्गको उद्वेग से!

बाह वा ! अब क्या घरा चुतिबंत है , हिम सही है पर नहीं हेमन्त है! मेघ है पर कोइ भी बाधा नहीं बरसात की , प्राप्त है पर्याप्त सेवा सुखद वासित बात की ।

अतिथि मानो योग-निद्रा से जगे, स्नेह में इस देश नूतन के पगे। छोड यानों को सिधारे हंस मानस-ताल को, जीव हों ज्यों ब्रह्मगामी त्याग साधन-जाल को!

यानियों की दृष्टि जो नीचे गई, बात देखी इक अचम्मे की नई। पंक्तियों जो थीं मरालों की इवा में भासमान, थीं मही-तळ में सुविंबित और सारा आसमान!

# बाय देवीप्रसाद 'पूर्ण'

# अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

गोधूछि

दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु-शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा॥

> विपिन बीच विह्नाम-वृन्द का , कलिनाद विविद्धत था हुआ। ध्विनमयी - विविधा विह्नावली , उड रही नभ - मण्डल मध्य थी।

' अधिक और हुई नम - लालिमा , दश - दिशा अनुरंजित हो गई। सकल - पादप - पुञ्ज हरीतिमा , अरुणिमा विनिमज्जित-सी हुई।।

> शलकने पुलिनों पर भी लगी, गगन के तल की यह लालिमा। सरि सरोवर के जल में पड़ी, अरुणता अति ही रमणीय थी।

अचल के शिखरों पर जा चढी ,
किरण पादप - शीश- विहारिणी ।
तरिण-विम्ब तिरोहित हो चला ,
गगन - मण्डल मध्य शनेः शनैः ॥

### खबोध्यासिह चपाध्याय 'हरिऔध'

ध्विन - मयी कर के गिरि-कन्दरा, किलत-कानन केलि निकुच्ज को। बज उठी सुरली इस काल ही, तर्राणजा - तट - राजित-कुच्ज में।

> कणित मंजु - विषाण हुए कई , रणित शृग हुए बहु साथ ही । फिर समाहित-प्रान्तर-भाग में , सुन पडा स्वर धावित-धेनु का !!

निमिष में बन - ब्यापित-वीथिका , विविध - धेनु - विभूषित हो गई । धवल - धृसर - वत्स - समूह भी , विलसता जिनके दल साथ था ॥

> जब हुए समवेत शनैः शनैः , सक्छ गोप सधेनु समण्डली । तब चले वज - भूषण को लिये , अति अलंकृत-गोकुल-ग्राम को ॥

गगन मण्डल में रज छा गई, दश-दिशा बहु-शब्दमयी हुई। विश्वद-गोकुल के प्रति-गेह में, बह चला बर-स्रोत विनोद का!

### पवन-दूत

रो रो चिन्ता-सहित दिन को राधिका थीं विताती, आँखों को थी सजल रखतीं उन्मना थीं दिखाती। बोमा बाले जलद-वपु की हो रही चातकी थीं, उत्कण्ठा थी परम प्रवला वेदना विदेता थीं।

# अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिस्रोप'

बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली, आके ऑस् हग-युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प - सद्गंध को ले, श्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनो से।

आके पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना । जो बूर्दे थीं सजल हम के पक्ष्म में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया ॥

भी राधा को यह पवन की प्यार वाली कियायें, योडी सी भी न सुखद हुंहो गई वैरिणी सी। भीनी भीनी महँक मन की शान्ति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित को वायु की स्निग्वता थी॥

> सतापों को विपुल बढता देख के दु:खिता हो, धीरे बोलीं सदुख उससे श्रीमती राधिका यों। प्यारी प्रात: पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कल्लित हुई काल की क्रूरता से।

कालिन्दी के कल पुलिन पै घूमतो सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुमुम - चय को चूमती गथ लेती। तू आती है बहन करती वारि के सीकरों को, हा! पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती तुझे है!

क्यों होती है निठुर इतना क्यों बढाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता तू हमारी प्रिया है। मेरी बातें सुन मत सता छोड दे वामता को, पीडा खो के प्रणतजन की है बड़ा पुण्य होता॥

## अयोध्यासिह चपाध्याय 'हरिऔध'

मेरे प्यारे नव जलद से कज स नेत्रवाले, जा के आये न मधुवन से औ न मेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय - विरह से बावली हो रही हूँ, जा के मेरी सब दुःख-कथा श्याम को त् सुनादे॥

> हो पाये जो न यह तुझसे तो किया - चातुरी से , जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अन्ठी , हा ! हा ! मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे !!

त् जाती है सफल थल ही वेगवाली बड़ी है,
त् है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है।
मैं हूँ जी मे बहुत रखती वायु तेरा भरोसा,
जैसे हो ऐ भगिनि विगडी बात मेरी बना दे॥

कालिन्दी के तट पर घने रम्य उद्यानवाला, ऊँचे ऊँचे घवल - यह की पंक्तियों से प्रशोभी। जो है न्यारा नगर मयुरा प्राणप्यारा वहीं है, मेरा सुना सदन तज के तू वहाँ शीव्र ही जा।।

च्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढेगी, शोभावाली सुखद कितनी मंत्र कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुशे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना।।

थोडा आगे सरस रव का धाम सत्पुष्पवाला, अच्छे अच्छे बहु दुम लतावान सौन्दर्यशाली। प्यारा वृन्दाविपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुखमाना न होगा।

### अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिअौध'

जाते जाते अगर पथ में वलान्त कोई दिखावे, तो जा के सन्निकट उसकी क्लान्तियो को मिटाना । घीरे घीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधो से श्रमित जन को हिषतों सा बनाना ॥

> सलग्ना हो सुखद जल के आन्तिहारी कणों से, ले के नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। निर्धूली हो गम न करना उद्धता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शान्ति पार्वे॥

लजा-शीला पथिक-महिला जो कहीं दृष्टि आये, होने देना विकृत-वसना तो न त् सुन्दरी को। जो थोडी भी श्रमित वह हो गोद लेशान्ति खोना, होठों की औ कमल-मुख की म्लानतायें मिटाना॥

जो पुष्पों के मधुर - रस को साथ सानन्द बैठे, पीते होवें भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना। थोडा सा भी न कुसुम हिले औं न उद्विग्न वे हों, कीडा होवे न कल्लपमयी केलि मे हो न बाधा।

कालिन्दी के पुलिन पर हो जा कहीं भी कढे तू, छू के नीला सलिल उसका अग उत्ताप खोना। जी चाहे तो कुछ समय वाँ खेलना पकर्जों से, छोटी छोटी सु-लहर उठा की डितों को नचाना॥

प्यारे प्यारे तर किशलयों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वे न पावे। शाखापत्रों सिहत जब तू केलि में लग्न हो तो, थोड़ा सा भी न दुख पहुँचे शावकों को खगों के ॥

## अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध

तेरी जैसी मृदु-पवन से सर्वथा शान्ति-कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पढ़ा हो कहीं तो। मेरी सारी दुखमय दशा भूल उत्कण्ठ होके, खोना सारा कछुष उसका शान्ति सर्वोक्क होना।

कोई क्लान्ता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो न्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना, तस भूतागना को।

उद्यानों में सु-उपवन में वापिका में सरों में, फूलोंवाले नवल तह में पत्र शोभी दुमों में। आते जाते न रम रहना औं न आसक्त होना, कुंजों में ओ कमल-कुल में वीथिका में वनों में।।

जाते जाते पहुँच मथुरा-धाम में उत्सुका हो, न्यारी-शोभा वर नगर की देखना सुग्ध होना। त् होवेगी चिकत लख के मेर से मन्दिरों को, आभावाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं।

नी चाहे तो शिखर सम जो सद्म के हैं मुँडेरे, वाँ जा ऊँची अनुवम-ध्वजा अड्क में छे उडाना। प्रासादों में अटन करना धूमना प्रागणों में, उच्चका हो सक्छ सुर से गेह को देख जाना।।

> कुंजों बागों विपिन यमुना कूछ या आलयों में, सद्गंधों से भरित मुख की वास सम्बन्ध से आ। कोई मौरा विकल करता हो किसी कामिनी को, तो सद्भावों सहित उसको ताडना दे भगाना।

# अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओव'

त् पावेगी कुसुम गहने कान्तता साथ पैन्हें, उद्यानों में वर नगर के सुन्दरी मालिनों को । वे काय्यों में स्वित्रयतम के तुल्य ही लग्न होंगी, को श्रान्ता हों सरस गित से तो उन्हें मोह लेना ॥

> जो इच्छा हो सुरिभ तन के पुष्प संभार से छे, आते जाते स - रुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। ऐ मर्म्मज्ञे रहित उससे युक्तियाँ सोच होना, जैसे जाना निकट प्रिय के ब्योम - चुम्बी एहीं के ॥

देखे पूजा समय मथुरा मन्दिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर-स्वर की मुग्धता को बढाना। किंवा छे के रुचिर तरु के शब्दकारी फर्लों को, चिरि धीरे मधुर-रव से मुग्ध हो हो बजाना॥

नीचे फूले कुसुम तर के जो खड़े भक्त होवें, किंवा कोई उपल-गठिता मूर्ति हो देवता की। तो डालों को परम मृदुता मजुता से हिलाना, औ यों वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को।

त् पावेगी वर नगर में एक भूखण्ड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज - प्रसाद होंगे। उद्यानों में परम - सुषमा है जहाँ संचिता सी, छीने लेते सरवर जहाँ वज्र की खच्छता हैं॥

त् देखेगी जलद--तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति - उत्कीणंकारी। मुद्रा होगी वर-वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से॥

### अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओध'

नीले फूले कमल दल सी गात की स्थामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पैन्हते हैं फबीला। स्रूटी काली अलक मुख की कान्ति को है बढाती, सद्वास्त्रों में नवल - तन की फूटती सी प्रमा है।

> साँचे ढाला सकल वपु है दिन्य सौन्दर्यशाली, सत्पुन्में सी सुरिम उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ - वर से हैं बढ़े ही सजीले, लम्बी बॉहें कलश-कर सी शक्ति की पेटिका है।

राजाओं सा शिर पर लसा दिन्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुण्डलों की। नाना रताकलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कम्बुसा कठ होगा।

प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहाँ दृष्टि आवें, देवों के से प्रथित - गुण से तो उन्हें चीन्ह लेना। थोडी ही है वय तद्पि वे तेजशाली बसे हैं, तारों में है न छिप सकता कत राका निशा का ॥

बैठे होंगे जिस थल वहाँ मन्यता भूरि होगी, सारे प्राणी वदन लखते प्यार के साथ होंगे। पाते होंगे परम निधियाँ लुटते रत्न होंगे, होती होंगी हृदयतल की क्यारियाँ पुष्पिता सी!

> बैठे होंगे निकट जितने शान्त औ शिष्ट होंगे, मर्थ्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बढा ही। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वस्ता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में स्थाम आतंक होगा।

प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते स्थाम होंगे, फैली जाती हृदय-तल में हर्ष की बेलि होगी। देते होंगे प्रथित गुण वे देख सद्दृष्टि द्वारा, लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते॥

सीधे जाके प्रथम गृह के मंजु उद्यान मे ही, जो थोडी भी तन-तपन हो सिक्त हो के मिटाना। निधूं ली हो सरस रज से पुष्प के लिस होना, पीछे जाना प्रियसदन मे स्निष्ता से बडी ही ॥

जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, किवा को मुरज-मुरली आदि कोई हो बजाता। या गाती हो मधुर स्वर से मण्डली गायको की, होने पावे न स्वर लहरी अस्प भी तो विपन्ना ॥

जाते ही छू कमलदल से पॉव को पूत होना, काली काली किलत अलकें गण्ड शोभी हिलाना। कीडायें भी लिलत करना ले दुक्लादिकों को, धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेलि बोना॥

तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथायें सुनायें, व्यापारों को प्रखर मित औ युक्तियों से चळाना। मैं है जो हों निज सदन में मेघ सी कान्तिवाले, तो चिन्नों को इस भवन के ध्यान से देख जाना।

जो चित्रों मे विरह- विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भव से यों हिलाना । प्यारे हो के चिकत जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यों सुरित उनको हो सकेगी हमारी ॥

जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। तो जाके सनिकट उसके औ हिला के उसे भी, देवातमा को सुरति वज के व्याकुलों की कराना॥

> कोई प्यारा-कुसुम कुम्हला गेह में जो पहा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसीको। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है।

जो प्यारे मंजु-उपवन या वाटिका में खदे हों, छिंदों में जा कणित करना वेणु सा कीचकों को । यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपागना की, जो हैं वंशी अवण रुचि से दीवें उत्कण्ठ होतीं।।

ला के पूले कमलदल को ध्याम के सामने ही, योडा थोडा विपुल जल में व्यप्न हो हो हुवाना। यों देना ऐ भगिनि जतला एक अंभोजनेत्रा, ऑंखों को हो विरह-विधुरा वारि में बोरती है।

भीरे लाना वहन कर के नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल हग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमाचिता हूँ॥

बैठे नीचे जिस विटप के स्याम हों वें उसीका, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के छे हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिन्ता-विजित चित का क्लान्त हो काँप जाना॥

सूखी जाती मिलिन लितिका जो घरा मे पडी हो , तो पाँवों के निकट उसको स्थाम के ला गिराना । यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से विचता हो , मेरा होना अति मिलिन औं सुखते नित्य जाना ॥

> कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के हम युगल के सामने ला उसे ही। धीरे घीरे समल रखना औं उन्हें यों बताना, पीला होना प्रवल दुख से प्रोषिता सा हमारा॥

यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथायें, धीरे धीरे वहन कर के पॉव की धूिल लाना। योथी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा! कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी॥

जो ला देगी चरणरज तो तू बडा पुण्य लेगी, पूता हूँगी भगिनि उसको अंग में मैं लगाके। पोत्गी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, डाल्ॅगी मैं शिर पर उसे ऑस में ले मल्ॅगी॥

त् प्यारे का मृदुल खर ला मिष्ट जो है वडा ही, जो यों भी है धरण करती खर्ग की सी सुधा को। योडा भी ला अवणपुट में जो उसे डाल देगी, मेरा सुखा हृदयतल तो पूर्ण उस्प्रहल होगा।

भीनी भीनी सुरिभ तरसे पुष्प की पोषिका सी,
मूलीभूता अवनितल में कीर्त्ति कस्त्रिका की।
त् प्यारे के नवलतन की बास ला दे निरास्त्री,
मेरे ऊवे व्यथित चित में शान्ति धारा बहा दे।

# अयोध्यासिह चपाध्याय 'इरिऔव'

होते होवे पतित कण जो अक्रुरागादिकों के, धीरे धीरे वहन कर के तू उन्हींको उडा ला। कोई माला कलकुसुम की कठसंलग्न जो हो, तो यहों से विकच उसका पुष्प ही एक ला दे।

प्री होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान छे औ चली जा। छू के प्यारे कमलपग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊँगी हृदयतल में मैं तुझीको लगाके॥

#### महारास

भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनन्त-नम निर्मेन हो गया था। थी छा गई ककुम में अभिता सितामा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभात होती॥

> होता सतोगुण प्रसार दिगन्त में है, है विश्व-मध्य सितता अभिवृद्धि पाती। सारे स-नेत्र जन को यह थे बिताते, कान्तार-काश, विकसे सित-पुष्प-द्वारा॥

शोभा-निकेत अति-उज्बल कान्तिशाली, या वारि-विन्दु जिसका नव मौक्तिकों सा । स्वच्छोदका विपुल - मंजुल-वीचि-शीला, यी मन्द - मन्द बहती सरितातिभव्या ॥

उछ्वास था न अब कुल विलीनकारी, था वेग भी न अति-उत्कट कर्ण-मेदी। आवर्त्त-जाल अब था न धरा-विलोपी, धीरा, प्रशान्त, विमलाम्बुवती, नदी थी।

था मेव शून्य नम उज्वल-कान्तिवाला, मालिन्य-हीन मुदिता नव-दिग्वधू थी। थी भव्य-भूमि गत-कर्दम स्वच्छ रम्या, सर्वत्र धीत जल निर्मलता लसी थी।।

कान्तार में सरित-तीर सुगहरों में, थे मद-मंद बहते जल स्वच्छ-साते। होती अजस्र उनमें ध्वनि थी अन्ठी, वे थे कृती शरद की कल-कीर्तिगाते॥

> नाना नवागत - विहग - वरूथ - द्वारा , वापी तडाग सर शोभित हो रहे थे । फूले: सरोज मित्र हर्षित लोचनों से , वे हो विगुग्ध जिनको अवलोकते ॥

नाना - सरोवर खिले - नव-पकर्जी को , ले अंक में विलसते मन-मोहते थे। मानो पसार अपने शतशः करों को , वे मॉगते शरद से सु-विभूतियाँ थे॥

> प्यारे सु-चित्रित सितासित रंगवाले, ये दीखते चपल-खंजन प्रान्तरों मे। बैठी मनोरम सरो पर सोहती थी, आई स-मोद व्रज-मध्य मराल-माला॥

प्रायः निरम्बु कर पावस-नीरदीं को , पानी सुखा प्रचुर-प्रान्तर औ पर्थों का । न्यारे-असोम-नभ में सुदिता मही में , व्यापी नवोदित-अगस्त नई-विभा थी ॥

था कार-मास निशि थी अति-रम्य-राका, पूरी कला-सिंहत कोमित चन्द्रमा था। ज्योतिर्मयी विमलभूत दिशा बना के, सौंदर्य साथ लसती श्विति में सिता थी॥

शोभा-मयी शरद की ऋतु पा दिशा में , निर्मेष - व्योम - तल में सु - वसुंघरा में । होती सु - संगति अतीव-मनोहरा थी , न्यारी कलाकर-कला नव स्वच्छता की ॥

> प्यारी - प्रभा रजिन - रंजन की नगों को , जो थी असंख्य नव - हीरक से लसाती । तो वीचि में तपन की प्रिय - कन्यका के , थी चार - चूर्ण - मिण मौक्तिक के मिलाती ॥

थे स्नात से सकल - पादप चिन्द्रका से , प्रत्येक - पछन प्रभा - मय दीखता था। फैली लता विकच - वेलि प्रफुछ - शास्ता, इबी विचित्र - तर निर्मेल - ज्योति में थी।

> जो मेदनी रजत - पत्र - मयी हुई थी, किवा पयोधि - पय से यदि प्लाविता थी। तो पत्र - पत्र पर पादप - बेळियों के, पूरी हुई प्रचित - पारद - प्रक्रिया थी॥

### अयोध्यासिह चपाध्याय 'हरिश्रीध'

था मंद - मंद हॅसता विधु व्योम-शोभी, होती प्रवाहित धरातल में सुधा थी। जो पा प्रवेश हग में प्रिय - अंग्रु - द्वारा, थी मत्त - प्राय करती मन - मानवों का।

अत्युज्वला पहन तारक - मुक्त - माला, दिव्यावरा बन अलौकिक - कौमुदी से । शोभा - भरी परम - मुग्धकरी हुई थी, राका कलाकर - मुखी रजनी - पुरन्ध्री ।

पूरी समुज्वल हुई सित - यामिनी थी, होता प्रतीत रजनी - पित भानु-सा था। पीती कभी परम - मुग्ध बनी सुधा थी, होती कभी चिकित थी चतुरा - चकोरी॥

> ले पुष्प - सौरम तथा पय - सीकरों को , थी मन्द - मन्द बहती पवनातिष्यारी । जो थी मनोरम अतीव - प्रफुल्ल - कारी , हो सिक्त सुन्दर सुधाकर की सुधा से ।

चन्द्रोज्वला रजत - पत्र - वती मनोशा, शान्ता नितान्त - सरसा सु-मयूख सिक्ता। शुभ्रागिनी सु - पवना सुजला सु - कूला, सत्पुष्पसौरभवती वन - मेदिनी थी॥

> ऐसी अलौकिक अपूर्व वसुंघरा में , ऐसे मनोरम - अलंकृत - काल को पा । वंशी अचानक बजी अति ही रसीली , आनन्द - कन्द वज - गोप-गणाग्रणी की ॥

भावाध्रयी मुरलिका स्वर मुग्ध - कारी, आदौ हुआ महत साथ दिगन्त - व्यापी। पीछे पडा अवण मे बहु - भावुकों के, पीयूष के प्रमुद - वर्द्धक - विन्दुओं-सा।

पूरी विमोहित हुई यदि गापिकायें, तो गोप - वृन्द अति - मुग्ध हुए स्वरों से। फैली विनोद - लहरे ब्रज - मेदिनी में, आनन्द - ८ कुर उगा उर में जनों के॥

वंशी - निनाद सुन त्याग निकेतनों को , दौडी अपार जनताति उमंगिता हो । गोपी - समेत बहु गोप तथांगनायें , आई विहार - रुचि से वन - मेदिनी मे ॥

उत्साहिता विलसिता बहु - मुग्ध - भूता, आई विलोक जनता अनुराग - ममा। की श्याम ने रुचिर - क्रीडन की व्यवस्था, कान्तार मे पुलिन पै तपनागजा के ॥

हो हो विभक्त बहुशः दल में सर्वों ने, प्रारंभ की विपिन में कमनीय - क्रीडा। बाजे बजा अति - मनोहर - कण्ठ से गा, उन्मत्त - प्राय बन चित्त - प्रमत्तता से ॥

> मंजीर नूपुर मनोहर - किंकिणी की, फैळी मनोश्च - ध्विन मंजुळ वाद्य की सी। छेडी गई फिर स - मोद गई बजाई, अत्यन्त कान्त कर से कमनीय - वीणा।

थापे मृदंग पर जो पडती सधी थीं, वे थीं स - जीव स्वर - सप्तक को बनाती। माधुर्यं - सार बहु - कौशल से मिला के, थी नाद को श्रुति मनोहरता सिखाती॥

> मीठे - मनोरमः - स्वराकित वेणु नाना , हो के निनादित विनोदित थे बनाते । थी सर्व मे अधिक - मंजुळ - मुग्वकारी , वंशी महा - मधुर केशव कौशळी की ॥

हो - हो सुवादित मुकुन्द सदंगुली से , कान्तार में मुरलिका जब गूँजती थी। तो पत्र - पत्र पर था कल - नृत्य होता , रागागना - विधु मुखी चपलागिनी का।।

> भू-च्योम-च्यापित कलाघर की सुधा में, न्यारी - सुधा मिलित हो मुरली-स्वरो की । धारा अपूर्व - रस की मिह में बहा के, सर्वत्र थी अति - अलोकिकता लसाती ॥

उत्फुल्ल थे विटम - बुन्द विशेष होते , माधुर्ये था विकच, पुष्म - समूह पाता । होती विकाश - मय मजुल - वेलियाँ थीं , लालित्य - धाम बनती नवला लता थी ।।

> क्रीडा - मयी ध्वनि - मयी कल-ज्योतिवाली , धारा अखेत सरि की अति तद्गता थी । थी नाचती उमगती अनुरक्त होती , उल्लासिता विहसिताति प्रफुल्लिता थी ।।

पाई अपूर्व - स्थिरता मृदु - वायु ने थी, मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। वंशी मनोश्च - स्वर से बहु - मोदिता हो। माधुर्य - साथ हॅसती सित-चन्द्रिका थी।

> सत्कण्ठ साथ नर - नारि - समूह - गाना , उत्कण्ठ था न किसको महि में बनाता । तानें उमंगित - करी कल - कण्ठ जाता , तत्री रहीं जन-उरस्थल की बजाती ॥

ले वायु कण्ठ - स्वर, वेणु - निनाद-न्यारा , प्यारी मृदंग - ध्वनि, मंजुल बीन - मीडें । सामोद घूम बहु - पान्य खर्गो मृगों को , थीं मत्तपाय नर - किन्नर को बनाती ॥

> हीरा समान बहु - स्वर्ण - विभूषणों में , नाना विहग - रव में पिक - काकली सी । होती नहीं मिलित थीं अति थीं निराली , नाना - सुवादा - स्वन में हरि - वेणु - तानें ॥

ज्यों ज्यों हुई अधिकता कल - वादिता की, ज्यों ज्यों रही सरसता अभिवृद्धि पाती। त्यों त्यों कला विवद्यता सु - विमुग्धता की, होती गई समुदिता उर में स्वों के॥

> गोपी समेत अताएव समस्त - ग्वाले , भूले ख - गात सुधि हो मुरली - रसाद्र । गाना रुका सकल - वाद्य रुके सवीणा । वंशी - विचित्र - खर केवल गूँजता था ॥

होती प्रतीति उर में उस काल यो थी, है मंत्र साथ मुरली अभिमंत्रिता सी। उन्माद - मोहन - वशीकरणादिकों के, हैं मंजु-धाम उसके ऋजु - रंध्र - सा तो॥

> पुत्र - प्रिया - सिंहत मंजुल - राग गा - गा , ला - ला स्वरूप उनका जन - नेत्र - आगे । ले - ले अनेक उर - वेधक - चार - ताने , कीं स्थाम ने परम - सुम्बकारी क्रियार्थे ॥

पीछे अचानक रुकीं वर - वेणु ताने, चावो समेत सबकी सुधि छोट आई। आनः - नादमय कंठ - समूह द्वारा, हो - हो पडीं ध्वनित बार कई दिशाएँ॥

#### मोह और प्रणय

मैं हूँ ऊघो पुलकित हुई आपको आज पा के, सन्देशों को अवण कर के और भी मोदिना हूँ। संदीभूता, उर - तिमिर की ध्वसिनी ज्ञान आभा, सद्द्रीसा हो उचित - गति से उज्ज्वला हो रही है।

मेरे प्यारे, पुरुष, पृथिवी - रत्न औ शान्त घी हैं, सन्देशों में तदिष उनकी, वेदना, व्यंजिता है। में नारी हूँ, तरल - उर हूँ, प्यार से विचिता हूँ, जो होती हूँ विकल, विमना, व्यस्त, वैचित्र्य क्या है।

हो जाती है रजिन मिलिना ज्यों कला - नाथ डूबे, बाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसन्तान्त में है। त्योही प्यारे विधु - बदन की कान्ति से बंचिता हो, श्री - हीना और मिलिन बज की मेदिनी हा गई है॥

जैसे प्रायः लहर उठती वारि में वायु से है, त्योंही होता चित चिलत है काश्चिदावेग - द्वारा । उद्देगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविकी है, हॉ, ज्ञानी औ विवुष - जन में मुह्यता है न होती ॥

पूरा - पूरा परम - प्रिय का सम्में मैं ब्रुझती हूँ, है जो वाछा विशद उर में जानती भी उसे हूँ। यत्नों द्वारा प्रति - दिन अतः मैं महा स्थता हूँ, तो भी देती विरह - जनिता - वासनाये व्यथा हैं॥

> जो मैं कोई विह्म उहता देखती ब्योम में हूँ, तो उक्कण्ठा - विवश चित में आज भी सोचती हूँ। होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पिक्षयों से, तो यों ही में स-मुद उहती श्याम के पास जाती ॥

जो उत्कण्ठा - अधिक प्रवला है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की। जो हो जाती पवन, गति पा वालिता लोक - प्यारी, मैं छू आती परम - प्रिय के मजु - पादाम्बुजों को।।

> निर्लिसा हूँ अधिकतर मैं नित्यशः संयता हूँ, तो भी होती अति व्यथित हूँ स्याम की याद आते । वैसी वाळा जगत - हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है।।

हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप - द्वारा, व्यापी भू में अधिक जिसकी मजु - कार्यावली है। जो प्रायः है प्रसव करता सुम्वता मानसों में, जो है की डा अविन चित की भ्रान्ति उद्विमता का ॥

जाता है पंच - शर जिसकी 'किल्पता-मूर्ति' माना , जो पुष्पों के विशिख - बल से विश्व को वेधता है । भाव - प्राहों मधुर - महती चित्त - विक्षेप - शिला , न्यारी - लीला सकल जिसकी मानसोनमादिनी है ।

वैचित्र्यो से विलित उसमे ईंटशी शक्तियाँ हैं, ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी। है दोनों से सबल बनती भूरि - आसग - लिप्सा, होती टे किन्तु प्रणयज ही स्थायिनो औ प्रयाना॥

> जैसे पाना प्रणय तृषितो की तृषा है न होती, हो पाती हे न शुधित - शुधा अन्न - आसक्ति जैसे । वैसे ही रूप निलय नरों मोहनी - मूर्तियों में, हो पाता है न 'प्रणय' हुआ मोह रूपादि - द्वारा ॥

मूळी - भूता इस प्रणय की बुद्ध की वृत्तियाँ हैं, हो जाती हैं समयिकत जो व्यक्ति के सद्गुणों से। वे होते हैं नित नव, तथा दिव्यता - धाम, स्थायी, पाई जाती प्रणय - पथ में स्थायिता है इसीसे।।

> हो पाता 'है विकृत स्थिरता - हीन है रूप होता , पाई जाती नहिं इसिलये मोह में स्थायिता है। होता है रूप विकसित भी प्रायशः एक ही सा , हो जाता है प्रशमित अतः मोह समोग से भी ॥

नाना स्वार्थों सरस - सुख की वासना - मध्य डूबा, आवेगो से विलत ममतावान हे मोह होता। निष्कामी हे प्रणय - शुचिता - मूर्ति है सात्विकी है, होती पूरी प्रमिति उसमे आत्म - उत्सर्ग की है।

सद्यः होती फिलित, चित में मोह की मत्तता है, धीरे - धीरे प्रणय बसता, ब्यापता है उरों में। हो जाती हैं विवश अपरा - वृत्तियाँ मोह - द्वारा, भावोन्मेषी प्रणय करता चित्त सद्वृत्ति को है॥

हो जाते हैं उदय कितने भाव ऐसे उरों में, होती है मोह - वश जिनमें प्रेम की भ्रान्ति प्रायः। वे होते हैं न प्रणय न वे हैं समीचीन होते, याई जाती अधिक उनमें मोह की वासना है।

> हो के उत्कण्ठ प्रिय - सुख की भूयसी - लालसा से , जो है प्राणी हृद्य - तल की वृत्ति उत्सर्ग - शीला । पुण्याकाक्षा सुयश - रुचि वा धर्म - लिप्सा बिना ही , ज्ञाताओं ने प्रणय अभिधा दान की है उसीको ॥

आदौ होता गुण प्रहण है उक्त सद्वृत्ति - द्वारा , हो जाती है उदित उर में फेर आसंग - लिप्सा । होती उत्पन्न सहृदयता बाद संसर्ग के है , पीछे खो आत्म - सुधि लसती आत्म - उत्सर्गता है ।।

> सद्गंधों से, मधुर - स्वर से, सर्थ से औ रसों से, जो हैं प्राणी हृदय - तल में मोइ उद्भूत होते। वे ग्राही हैं जन - हृदय के रूप के मोइ ही से, हो पाते हैं तदिप उतने मत्तकारी नहीं वे॥

क्यापी भी है अधिक उनसे रूप का मोह होता, पाया जाता, प्रवल उसका चित्त - चाञ्चल्य भी है। सानी जाती न क्षिति - तल में है पतगोपमाना, भृद्धों, मीनों, द्विरद मृग की मत्तता प्रीतिमत्ता।

मोहीं मे है प्रबल सबसे रूप का मोह होता, कैसे होंगे अपर, वह जो प्रेम है हो न पाता। जो है प्यारा प्रणय - मिण सा कॉच सा मोह तो है, ऊंची न्यारी रुचिर महिमा मोह से प्रेम की हैं॥

दोनो ऑर्खें निरख जिसको तृप्त होती नहीं है, इयों - ज्यों देखें अधिक जिसकी दीखती मंजुता है। जो हे लीला - निलय महि में वस्तु स्वर्गीय जो है, ऐसा राका - उदित - विधु सा रूप उच्लासकारी॥

> उत्कण्ठा से बहु सुन जिसे मत्त सा बार लाखों, कानों की है न तिल भर भी दूर होती पिपासा । हत्तन्त्री में ध्वनित करता स्वर्ग - सगीत जो है, ऐसा न्यारा - स्वर उर - जयी विश्व - व्यामोहकारी ॥

होता है मूल अग जग के सर्वरूपों - खरों का, या होती है मिलित उसमें मुग्धता सद्गुणों की । ए बाते ही विहित - विधि के साथ हैं व्यक्त होती, न्यारे गंधां सरस - रस, औं स्पर्श - वैचित्र्य में भी ॥

पूरी - पूरी कुँवर - वर के रूप में है महत्ता, मत्रों से हो मुखर, मुरली दिव्यता से भरी है। सारे न्यारे प्रमुख - गुण की सात्विकी मूर्ति वे हैं, कैसे व्यापी प्रणय उनका अन्तरों में न होगा॥

जो आसक्ता ब्रज - अविन में बालिकायें कई हैं, वे सारी ही प्रणय - रॅंग से स्याम के रिखता हैं। मैं मानूंगी अधिक उनमे हैं महा - मोह मन्ना, तो भी प्रायः प्रणय - पथ की पथिनी ही सभी हैं।

मेरी भी है कुछ गित यही श्याम को भूल दूँ क्यों, का दूँ कैसे दृदय - तल से श्यामली - मूर्ति न्यारी। जीते जी जो न मन सकता भूल है मज - तानें, तो क्यो होंगी शमित प्रिय के लाम की लालसायें।

प ऑखें हैं जिधर फिरती चाहती श्याम को हैं, कानों को भी मधुर - रव की आज भी छौ छगी है। कोई मेरे हृद्य - तल को पैठ के जो विलोकें, तो पावेगा लिसत उसमें कान्ति - प्यारी उन्हींकी॥

> जो होता है उदित नम में कौमुदी कात आ के, या जो कोई कुसुम विकसा देख पाती कहीं हूँ। शोभा - वाले हरित दल के पादमों को विलोके, है प्यारे का विकच-मुखडा आज भी याद आता ॥

कालिन्दी के पुलिन पर जा, या मजीले - सरों में , जो मैं फूले - कमल - कुल को मुग्ध हो देखती हूँ । तो प्यारे के कलित कर की औ अन्हें - पगों की , छा जाती है सरस - सुषमा वारि सावी - हगों मे ॥

> ताराओं से खिनत - नम को देखती जो कभी हूँ, या मेघों में मुदित - वक की पंक्तियाँ दीखती हैं। तो जाती हूँ उमग बँधता ध्यान ऐसा मुझे है, मानो मुक्ता - लिसत - उर है स्थाम का दृष्टि आता ॥

छू देती है मृदु - पवन जो पास आ गात मेरा , तो हो जाती परस सुधि है स्याम-प्यारे - करों की । छे पुष्पों की सुरिभ वह जो कुंज में डोलती है , तो गंधों से बिलत मुख की वास है याद आती ॥

ऊँचे - ऊँचे शिखर चित की उचता हैं दिखाते, ला देता है परम हढता मेर आगे हगो के । नाना - क्रीडा - निल्य - झरना चार - छीटें उड़ाता, उल्लासो को कुँचर - वर के चक्षु मे है लसाता ॥

कालिन्दी एक प्रियतम के गात की स्यामता ही, मेरे प्यासे द्या - युगल के सामने है न लाती। प्यारी लीला सकल अपने कूल की मंजुता से, सद्भावों के सहित चित में सर्वदा ै लसाती॥

> फूळी संध्या परम - प्रिय की कान्ति सी है दिखाती, मैं पाती हूँ रजिन - तन में स्थाम का रङ्ग छाया। ऊषा आती प्रति - दिवस है प्रीति से रंजिता हो, पाया जाता वर - वदन सा ओप आदित्य मे है।

में पाती हूँ अलक - सुषमा भृद्ध की मालिका मे , है आँखों की सु - छिव मिलती खजनों औ मृगों में। दोनों बॉहें कलम कर को देख हैं याद आती, पाई शोभा रुचिर शुक के ठौर मे नासिका की।।

है दॉतो की झलक मुझको दीखती दाडिमों में, विम्वाओं में वर अधर सी राजती लालिमा है। मैं केलों में जघन - युग की मजुता देखती हूँ, गुरूफों की सी लिखती हुँ,

नेत्रोन्मादी बहु - मुदमयी - नीलिमा गात की सी, न्यारे नीले गगन - तल के अंक में राजती है। भू में शोभा, सुरस जल में, बिह्न में दिन्य-आमा, मेरे प्यारे - कुँवर वर सी प्रायशः है दिखाती॥

सायं - प्रातः सरस - खर से क्जते हैं पखेरू, प्यारी - प्यारी मधुर - ध्वनियाँ मत्त हो, हैं सुनाते । में पाती हूँ मधुर ध्वनि में क्जने में खगों के, मीठी - ताने परम - प्रिय की मोहिनी - वंशिका की ॥

मेरो बातें श्रवण कर के आप उद्धिग्न होंगे, जानेगे मैं विवश बन के हूँ महा - मोह - मग्ना। सची यों है न निज - सुख के हेतु मैं मोहिता हूँ, संरक्षा में प्रणय - पथ के भावतः हूँ सयका॥

> हो जाती है विधि - सुजन से इक्षु में माधुरी जो , आ जाता है सरस रँग जो पुष्प की पंखडी में । क्यों होगा सो रहित रहते इक्षुता - पुष्पता के , ऐसे ही क्यों प्रसुत उर से जीवनाधार होगा ॥

क्यों मोहेंगे न हग लख के मूर्तियाँ रूपवाली, कार्नों को भी मधुर-स्वर से मुख्या क्यों न होगी। क्यों डूबेंगे न उर रॅग में प्रीति - आरंजितों के, धाता - द्वारा स्वित तन में तो इसी हेत वे हैं।

छाया - प्राही मुकुर यदि हो बारि हो चित्र क्या है, जो वे छाया प्रहण न करें चित्रता तो यही है। वैसे ही नेत्र, श्रुति, उर में जो न रूपादि व्यापें, तो विज्ञानी - विव्रुध उनको स्वस्थ कैसे कहेंगे॥

पाई जाती श्रवण करने आदि में भिन्नता है, देखा जाना प्रभृति भव में भूरि - भेदों भरा है। कोई होता कछष - युत है कामना - लिस हो के, स्योंही कोई परम - ग्रुचितावान औं संयमी है॥

पश्ची होता सु - पुलकित है देख सत्पुष्प फूला, भौरा शोभा निरख रस ले मत्त हो गूँजता है। अर्थी - माली सुदित बन भी है उसे तोड़ लेता, तीनो का ही कल - कुसुम का देखना यों त्रिधा है ॥

छोकोछासी छवि छख किसी रूप उद्भासिता की, कोई होता मदन - वश है मोद में मन्न कोई। कोई गाता परम - प्रभु की कीर्त्ति हैं सुम्ध सा हो, यों तीनो की प्रचुर - प्रखरा दृष्टि है भिन्न होती॥

> शोभा - वाले विटप विल्रेस पिक्षयों के खरों से, विज्ञानी है परम - प्रभु के प्रेम का पाठ पाता। व्याधा की हैं हनन - रुचियाँ और भी तीव होती, यों दोनों के श्रवण करने में बडी भिन्नता है।

यों ही है भेद युत चखना, सूँधना और छूना, पात्रों में है प्रकट इनकी भिन्नता नित्य होती। ऐसी ही हैं हृदय - तल के भाव में भिन्नताये, भावों ही से अवनि - तल है स्वर्ग के तुल्य होता॥

प्यारे आर्वे सु - बयन कहें प्यार से गोद छेवें, ठंढे होवें नयन - दुख हों दूर मैं मोद पाऊँ। ए भी हैं भाव मम उर के और ए भाव भी हैं, प्यारे जीवें जग - हित करें गेह चाहेन आवें॥

जो होता है दृदय - तल का भाव लोकोपतापी, छिद्रान्वेषी, मिलन, वह है तामसी - वृत्ति - वाला । नाना भोगाकलित, विविवा - वासना - मध्य द्व्या, जो है स्वार्थीभिमुख वह है राजसी - वृत्ति शाली ॥

निष्कामी है पर राज्य है और है विश्व - प्रेमी , जो है भोग चिसी ही है । एसी ही है ही ही है ॥

### सीता का स्वर्गारोहण

शीत-काल था, वाष्पमय बना न्याम था, अवनी-तल में था प्रभूत-कुह्या भरा। प्रकृति-वधूटी रही मलिन-वसना बनी, प्राची सकती थीन खोल मुहँ म्सुनुरा॥

उषा आई किन्तु विहॅस पाई नहीं, राग-मयी हो बनी विरागमयी रही। विकस न पाया दिगगना - वर-वदन भी, बात न जाने कौन गई उससे कही।

> ठंढी - सॉस समीरण भी था भर रहा, था प्रभात के वैभव पर पाला पडा। दिन-नायक भी थान निकलना चाहता, उन पर भी था कु-समय का पहरा कडा।

हरे - भरे - तस्वर मन मारे थे खड़े, पत्ते कॅप कॅप कर थे ऑसू डालते। कलरव करते आज नहीं खग - वृन्द थे, खोतों से वे मुंह भी थेन निकालते॥

कुछ उँजियाला होता फिर धिरता तिमिर, यही दशा लगभग दो घंटे तक रही। तदुगरान्त रिव-किरणाविल ने बन सबल, मानीं बातें दिवस-स्वच्छता की कही।

कुहरा टला, दमकने अवधपुरी लगी, दिवनायक ने दिखलाई निज दिव्यता। जन-कल-कल से हुआ आकलित कुल-नगर, भवन भवन में भूरि-भर-गई-भव्यता।

> अवध - वर - नगर अश्वमेध - उपलक्ष से , समधिक - सुन्दरता से था सिजत हुआ। जन-समूह सुन जनक - निन्दिनी-आगमन , था प्रमोद - पाथोधि में निमजित हुआ।

ऋषि, महर्पि, विबुधो, भूपालो, दर्शकों, संत - महतों, गुणियों से था पुर भरा। विविध-जनपदों के बहु-विध-नर वृन्द से, नगर बन गया देव - नगर था दूसरा।

आज यही चर्चा थी घर घर हो रही, जन जन चित की उत्कण्ठा थी चौगुनी। उत्सुकता थी मूर्तिमन्त बन नाचती, दर्शन की लालसा हुई थी सौगुनी।

यदि प्रफुल्ल थी धवल-धाम की धवलता , पहन कलित-कुमुमावलि-मंजुल-मालिका । बहु-वाद्यो की ध्वनियों से हो हो ध्वनित , अदृहास तो करती थी अङ्गालिका ।।

> यदि विलोकते पथ थे वातायन - नयन , सजे-सदन स्वागत-तिर्मित्त ता थे लखे । थे समस्त-मन्दिर बहु-मुखरित कीर्त्ति से , कनक के कलस उनके थे उल्लिस्त से ॥

कल - कोलाइल से गलियाँ भी थीं भरी , कलक - भरे जन जहाँ तहाँ समवेत थे । स्वच्छ हुई सडकें थीं, सुरभित, सुरभि से— बने चौरहे भी चारता - निकेत थे ॥

> राजमार्ग पर जो बहु - फाटक थे बने , कार - कार्य उनके अतीव-रमणीय थे । थीं झालरें छटकती मुक्ता - दाम की , कनक-तार के काम परम - कमनीय थे ॥

लगी जो भ्वजायें थीं परम - अलंकृता, विविध - खलों मन्दिरों पर तस्वरों पर। कर नर्त्तन कर ग्रुभागमन - संकेत बहु, दिखा रही थीं दृश्य बहे ही मुखकर॥

> सिल्ल - पूर्ण नव - आम्र-पिल्लवों से सजे , पुर-दारों पर कान्त-कल्स जो थे लसे । वे यह व्यंजित करते थे मुझमें, मधुर--मंगल - मूलक - माव मनों के हैं बसे ॥

राजभवन के तोरण पर कमनीयतम , नौबत बढ़े मधुर - स्वर से थी बज रही । उसके सम्मुख जो अति-विस्तृत भूमि थी , मनोहारिता - हाथों से थी सज रही ॥

> जो विशालतम - मण्डप उसपर था बना , धीरे घीरे वह सशान्ति था भर रहा ! अपने सज्जित - रूप अलौकिक-विभव से , दर्शक-गण को बहु-विमुख्य था कर रहा !

सुनकर शुभ-आगमन जनक-निदनी का, अभिनन्दन के लिए रहे उत्कण्ठ सब। कितनो की थी यह अति - पावन-कामना, अवलोकेंगे पतिवता - पद - कंज कब।

स्थान बने थे भिन्न भिन्न सबके लिए , ऋषि, महर्षि, नृप-बृन्द, विवुध-गण-मण्डली । यथास्थान थी बैठी अन्य - जनीं सहित , विच-वृत्ति थी बनी विकच-कुसुमावली ।।

एक भाग था बडा - भन्य मञ्जुल-महा, उसमें राजभवन की सारी - देवियाँ। थीं विराजती कुल - बालाओं के सहित, वे थीं वसुधातल की दिन्य - विभृतियाँ॥

> जितने आयोजन थे सजित - करण के , नगर मे हुए जो मंगल - सामान थे । विधि - विडम्बना-विवश तुषार-प्रपात से , सभी कुछ न कुछ अहह हो गये म्लान थे ॥

गगन - विभेदी जयजयकारों के जनक , विपुल-उल्लिसित जनता के आह्वाद ने । जनक - निदनी पुर - प्रवेश की स्चना , दी अगणित-वादों के तुमुल-निनाद ने ॥

> सबसे आगे वे सैकडों सवार थे, जो हाथों में दिव्य - ध्वजायें थे लिये! जो उड उड कर यह स्चित कर रही थीं, कीर्त्ति - धरा में होती है सक्कृति किये॥

इनके पीछे एक दिन्यतम - यान था , जिसपर बैठे हुए थे भरत रिपुदमन । देख आज का स्वागत माई-नन्दिनी का , था प्रफुल्ल शतदल जैसा उनका बदन ॥

इसके पीछे कुलपित का था रिवर-रथ, जिसपर वे हो समुद्भारत आसीन थे। वन विमुग्ध थे अवध-छटा अवलोकते, राम-वरित की ललामता में लीन थे।

जनक - सुता - स्यदन इसके उपरान्त था , जिसपर थी कुसुमों की वर्षा हो रही । वे थीं उसपर पुत्रों - सिहत विराजती , दिव्य-ज्योति मुख की थी भव-तम खो रही ॥

> कुश मिण-मिण्डित-छत्र हाथ में थे लिये, चामीकर का चमर लिये लव थे खबे। एक ओर सादर बैठे सौमित्रि थे, देखे जनता - मिक्त थे प्रफुल्लित - बहे।

सबके पीछे बहुरा: - विराद - विमान थे , जिनपर थी आश्रम - छात्रों की मण्डली । छात्राओं की संख्या भी थोडी न थी , बनी हुई थी जो वसन्त विटपावली ॥

धीरे धीरे थे समस्त - रथ चल रहे। विविध-वाद्य-वादन - रत वादक-वृन्द था, चारो ओर विपुल - जनता का यूथ था, जो प्रभात का बना हुआ अरिबन्द था।

बरस रही थी लगातार सुमनावली, जय-जय ध्विन से दिशा ध्विनित थी हो रही। उमडा हुआ प्रमोद - पर्याधि - प्रवाह था, 'प्रकृति' उरों में 'सुकृति' बीज थी बो रही।

कुश - छव का श्यामावदात सुन्दर - बदन , रघुकुछ-पुंगव सी उनकी कमनीयता । मातृ-भक्ति-रुचि वेश-वसन की विशदता , परम - सरछता मनोभाव - रमणीयता ॥

मधुर - हॅसी मोहिनी - मूर्त्ति मृदुतामयी, कान्ति - इन्दु सी दिन-मणि सी तेजस्विता। अवलोके द्विगुणित होती अनुरक्ति थी, बनती थी जनता विशेष-उत्फुल्लिता॥

जब मुनि-पुंगव रथ समेत मिह - निन्दनी, रथ पहुँचा सिजत - मंडप के सामने। तब सिंहासन से उठ सादर यह कहा, मण्डप के सब महजनों से राम ॥

आप लोग कर कृपा यहीं बैठे रहे, जाता हूँ मुनिवर को लाऊँगा यहीं। साथ लिये मिथिलाधिप की नन्दिनी को, यथा शीव फिर आ जाऊँगा यहीं।

रथ पहुँचा ही था कि कहा सौमित्र ने, आप सामने देखें प्रभु हैं आ रहे। अवण - रसायन के समान यह कथन सुन, स्रोत - सुधा के सिय अन्तस्थल में बहे।

उसी ओर अति - आकुछ - ऑर्खें लग गई , लगी निछावर करने वे मुक्तावली । बहुत समय से कुम्हलाई आशा - लता , कल्पवेलि सी कामद बन फूली फली ॥

> रोम रोम अनुपम - रस से सिज्ञित हुआ , पर्ली अलैकिकता - कर से पुलकायली। तुरत खिली खिलने में देर हुई नहीं , बिना खिले खिलती है जो जी की कली ॥

घन - तन देखे वह वासना सरस बनी, जो वियोग - तप - ऋतु - आतप से थी जली। विधु - मुख देखे तुरत जगमगा वह उठी, तम - भरिता थी जो दुक्षिन्ता की गली॥

> जब रथ से थीं उतर रही जनकागजा , उसी समय मुनिवर की करके बन्दना। . पहुँचे रघुकुल - तिलक वछमा के निकट , लोकोत्तर था पति - पती का सामना।

### अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔ<mark>ध</mark>'

ज्योंही पित प्राणा ने पित - पद - पद्म का , स्पर्श किया निर्जीव - मूर्ति सी बन गई। और हुए अतिरेक चित्त - उछास का , दिव्य - ज्योति में परिणत वे पल में हुई।।

लगे वृष्टि करने सुमनाविल की त्रिदश, तुरत दुंदुभी नभतल में बजने लगी। दिव्य - दृष्टि ने देखा, है दिव - गामिनी, वह लोकोत्तर - ज्योति जो घरा में जगी।

वह थी पतिव्रत - विमान पर विलस्ती, सुकृती, सत्यता, सात्विकता की मूर्तियाँ। चमर डुलाती थीं करती जयनाद थीं, सुर - बालाएँ करती थीं कृति - पृत्तियाँ॥

क्या महर्षि क्या विबुध-वृन्द क्या नृपति-गण , क्या साधारण जनता क्या सब जानपद । सभी प्रभावित दिव्य - ज्योति से हो गये , मान लोक के लिए उसे आलोक प्रद ॥

मुनि - पुगव - रामायण की बहु - पंक्तियाँ, पाकर उसकी विभा जगमगाई अधिक। कृति - अनुकूल लिलततम उसके ओप से, लोकिक बार्ते भी बन पाई अलोकिक॥

> कुल्पति - आश्रम के छात्रों ने लौटकर, दिन्य - ज्योति - अवलम्बन से गौरव-सिहत। वह आभा पैलाई निज निज प्रान्त में, जिसके द्वारा हुआ लोक का परम - हित।

तपस्विनी - छात्राओं के उद्घोध से, दिव्य क्योति - बल से जल सका प्रदीप वह। जिससे तिमिर - विदृरित बहु - घर के हुए, लाख लाख सुखड़ों की लाली सकी रह।

ऋषि, महिषयों, विबुधों, किवयों, सजनों, हृदयों में बस - दिन्य - ज्योति की दिन्यता। मवहित - कारक सद्मावों में सर्वदा, भूरि भूरि भरती रहती थी मन्यता॥

जनपदाधि - पतियों नरनाथों - उरों में , दिव्य - ज्योति की कान्ति बनी राका - सिता । रंजन - रत रह थी जन जन की रंजिनी , सुषामयी रह थी वसुषा में विलसिता ॥

> साधिकार - पुरुषों साधारण - जनों के , उरों में रमी दिव्य - ज्योति की रम्यता । शान्तिदायिनी बन थी भूति - विधायिनी , कहलाकर कमनीय - कल्पतर की छता ॥

यथाकाल यह दिव्य - ज्योति भव हित-रता , आर्थ - सम्यता की अमूल्य - निधि सी बनी । बह भारत - सुत-सुख-साधन वर-व्योम में , है लोकोत्तर ललित चाँदनी सी तनी ॥

> उसके सारे - भाव भव्य हैं बन गये, पाया उसमें छोकोत्तर - छाछित्य है। इन्दु कछा सी है उसमें कमनीयता, रचा गया उस पर जितना साहित्य है।

उसकी परम - अलौकिक आमा के मिले, दिव्य बन गई हैं कितनी ही उक्तियाँ। स्वर्णाक्षर हैं मिस - अंकित अक्षर बने, मिणमय हैं कितने ग्रंथों की पंक्तियाँ॥

#### ऑसू

आंख का आंस् ढलकता देख कर,
जी तड़प करके हमारा रह गया।
क्या गया मोती किसी का है बिखर!
या हुआ पैदा रतन कोई नया।
ओस की बूंदे कमल से है कढ़ी,
या उगलती बूंद है दो मछलियाँ।
या अनूठी गोलियाँ चांदी मढ़ी,
खेलती हैं खंजनों की लड़कियाँ।
या जिगर पर जा फफोला था पड़ा,
फूट करके वह अचानक बह गया।
हाय! था अरमान जो इतना बड़ा,
आज वह कुछ बूंद बन कर रह गया।

### फूछ और कॉटा

हैं जनम छेते जगह मे एकही, एक ही पौधा उन्हें है पाछता। रात मे उन पर चमकता चॉद भी, एक ही सी चॉदनी है डाछता॥

मेह उनपर है बरसता एक सा, एक सो उन पर इवायें हैं बही। पर सदा ही यह दिखाता है इसे. ढग उनके एक-से होते नहीं ॥ छेद कर कॉटा किसी की उँगलियाँ. फाड देता है किसी का वर बसन। प्यार - इबीं तिति छियों का पर कतर. भौर का है बेध देता स्याम तन ॥ फूछ ले कर तितिलियों को गोद में. भौर को अपना अनुठा रस पिछा। पनिज सुगंधों औं निराहे रग से. है सदा देता कली जी की खिला।। है खटकता एक सब की आँख में, दूसरा है सोहता सुर-सीस पर। किस तरह कुल की बडाई काम दे. जो किसी में हो बडप्पन की कसर।

#### र्द् पावली

वसुधा हँसी लसी दिवि दारा , विलसित शरद सुधा-निधि द्वारा । हुआ विभासित नील गगन-तल , उच्च हिमालय मंजुल अंचल , काश-प्रस्त-समूह समुज्वल , कमला-कलित सकल पंकज-दल , चढा पादपावलि पर पारा ।

```
अमल-धवल आभाओं से लस ,
बहा दिशाओं मे अनुपम रस ,
विभा गई तृण वीरुष में बस ,
हुआ उमंगित मानव मानस ,
चमका जगत विलोचन - तारा ।
```

मिले विमलता परम मनोरम् , बने नग्र, पुर, ग्राम दिव्यतम , सुधा-धवल मंदिर सुर-पुर-सम , स्वच्छ सलिल सर-सरित-समुत्तम , दुःथा रजत-निभ रज-कण सारा ।

बना काल को कलित कातिधर, अमा-निशा को आलोकित कर, पावस-जनित कालिमाएँ हर। दमक दीपमालाओं मे भर, घर घर बही ज्योति की धारा।

#### रामचरित उपाध्याय

रावण का प्रत्युत्तर

सुन कपे! यम, इन्द्र, कुबेर की, न हिलती रसना मम सामने। तदपि आज मुझे करना पडा, मनुज - सेवक से बकवाद भी ॥ यदि कपे! मम राक्षसराज का, स्तवन है तुझसे न किया गया। कुछ नहीं डर है-पर क्यों वृथा , निलज ! मानव - मान बढा रहा ॥ तनय होकर भी मम मित्र का, शठ! न आकर क्यों मुझसे मिला ? उदर के बस हो किस भाँति तू, नर सहायक हाय कपे ! हुआ ॥ बसन भोजन छे मुझसे सदा, विचर तू सुख से मम राज्य में। उस नृपात्मज के हित दे वृथा, मुखद जीव न जीवन के लिए ॥ तुम बिना करत्त बका करो. वचन - वीर ! सुनो इम वीर हैं। रिपु - विनाशक यज्ञ किये बिना, समर - पावक पा बकते नहीं ॥

#### रामचरित उपाध्याय

बल सुनाकर तू सठ ! राम का, पच मरे, पर मै डरता नहीं। झख भयातुर हो करके, बता, कब तिरोहित रोहित से हुआ !! कवल - दायक के गुण - गान मे, निरत तू रह बानर ! सर्वदा । समर है सुख-दायक सूर को. कब रुचा रण चारण को भला ? जनकजाइत चित्त हुआ सही, तदपि तापस से कम मैं नहीं। मधुर मोदक क्या पच जायगा, कपि! सवा मन वामन - पेट मे ॥ लड नहीं सकता मुझसे कभी, तिनक भी नृप बालक स्वप्न मे। कब, कहाँ, कह तो किसने लखा, कपि ! छवा रण वारण से भला॥ यह असम्भव है यदि राम भी, समर सम्मुख रावण से करे। कह कपे! उठ है सकती कभी, यह रसा बक - शावक - चींच से ॥ निल्ज हो बहको, निजनाथ के-सुयश - गान करो, कपि - जाति हो । जगत मे दिखला कर पेट को, वचन - वीर । न वीर बना कभी ॥ मम नहीं हित - साधक जो हुआ , वह न हो सकता पर का कभी। कपट रूप बना कर राम का, कपि! विभीषण भीषण शत्रु है॥

#### रामचरित उपाध्याय

मर मिटें रण में, पर राम को ,

हम न दे सकते जनकात्मजा |

सुन कपे जग में बस वीर के ,

सुयश का रण कारण मुख्य है ||

चतुरता दिखला मत न्यर्थ तू ,

रिक हैं रण के हम जन्म से ।

रक नहीं सकते सुन के कभी ,

वचन-वरसल बत्स ! लड़े बिना ||

# मैथिलीशरण गुप्त

#### मातृभूमि

नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर हैं,
सूर्य-चन्द्र युग मुकुट, मेखला रताकर हैं।
निदयाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं,
बन्दीजन खग-वृन्द, शेष-फन सिहासन हैं।
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की !
हे मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की !

मृतक समान अशक्त, अवश, ऑखो को मीचे,

गिरता हुआ विलोक गर्म से इमको नीचे,

करके जिसने कृपा हमे अवलम्ब दिया था,

लेकर अपने अतुल अंक मे त्राण किया था।

जो जननी का भी सर्वदा, थी पालन करती रही।

त् क्यों न हमारी पूज्य हो १ मातृभूमि मातामही !

जिसकी रज में लोट लोटकर बड़े हुए हैं ,
धुटनों के बल सरक सरककर खड़े हुए हैं ।
परमहंस-सम बाल्य काल में सब सुख पाये ,
जिसके कारण 'धूलि भरे हीरे' कहलाये ।
हम खेले-कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में ,
हे मातृभूमि, तु इको निरख मम क्यों न हों मोद में !

## मैथिछीशरण गुप्त

पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही,
वक्षस्थल पर हमें कर रही घारण तू ही।
अभंकष प्रासाद और ये महल हमारे,
बने हुए हैं अहो! तुझीसे तुझपर सारे।
हे मातृभूमि, हम जब कभी तेरी श्ररण न पायँगे,
बस, तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जायँगे।

हमे जीवनाधार अन्न त् ही देती है, बदले मे कुछ नहीं किसीसे त् लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा, पोषण करती प्रेम-भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि, उपजें न जो तुझसे कृषि-अंकुर कभी, तो तहप तहप कर जल मरें जठरानल में हम सभी।

पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा,
तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा ?
तेरी ही यह देह, तुझीसे बनी हुई है,
बस, तेरे ही सुरस-सार से सनी हुई है।
फिर अन्त समय तू ही इसे अचळ देख अपनायगी,
हे मातृभूभि, यह अन्त में तुझमें ही मिळ जायगी।

जिन मित्रों का मिलन मिलन ता को है खोता,
जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता।
जिन स्वजनों को देख दृदय हिषैत हो जाता,
नहीं दूरता कभी जन्म भर जिनसे नाता।
उन सबमें तेरा सबदा व्याप्त हो रहा तत्व है!
हे मातृभूमि, तेरे सहश्च, किसका महा महत्व है दे

आते ही उपकार याद हे माता! तेरा,
हो जाता मन मुग्ध भक्ति - भावों का प्रेरा।
तू पूजा के योग्य, कीर्त्ति तेरी हम गावें,
मन होता है तुझे उठाकर शीश चढावें।
वह शक्तिकहाँ,हा! क्या करे,क्यों हमको लजा न हो !
हम मातृपूमि,,केवल तुझे, शीश झुका सकते अहो!

कारण वश जब शोक-दाह से हम दहते हैं,
तब तुझपर ही छोट छोटकर दुख सहते हैं।
पाखडी भी धूछ चढाकर तन में तेरी,
कहछाते हैं साधु नहीं छगती है देरी।
हस तेरी ही शुचि धूछि में मातृभूमि, वह शक्ति है—
जो कूरों के भी चित्त में उपजा सकती भक्ति है।

कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझे हाय! देखता वह सपना है। तुझको सारे जीव एक-से ही प्यारे हैं, कमों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं। हे मातृभूमि, तेरे निकट सबका सम सम्बन्ध है। जो भेद मानता वह अहो लोचन-युत भी अन्ध है।

जिस पृथिवी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे,
उससे हे भगवान ! कभी हम रहें न न्यारे !
लोट लोटकर वहीं हृदय को शान्त करेंगे,
उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे !
उस मातृभूमि की धृलि मे जब पूरे सन जायेंगे !
होकर भव-बन्धन-मुक्त हम आत्मरूप बन जायेंगे !

### महाभिनिष्क्रमण

आज्ञा छूँ या दूँ मै अकाम १ ओ क्षणभगुर भव, राम राम !

रख अब अपना यह स्वप्न जाल , निष्पल मेरे ऊपर न डाल । मै जागरूक हूँ, ले संभाल निज राज-पाट, घन, घरणि, घाम । ओ क्षणभगुर भव, राम राम !

रहने दे वैभव यशःशोभ , जब हमीं नहीं, क्या कीतिलोभ ? त् क्षम्य, करूँ क्यो हाय क्षोभ , थम, थम, अपने को आप थाम । ओ क्षणभगुर भव, राम राम !

क्या भाग रहा हूँ भार देख , त् मेरी ओर निहार देख ! मैं त्याग चला निस्सार देख , अटकेगा मेरा कौन काम ! ओ क्षणभगुर भव, राम राम !

रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कह, वह कब तक है प्राण-पात्र १ भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीम - टाम । ओ क्षणमंगुर मब, राम राम !

प्रच्छन्त रोग हैं प्रकट भोग , स्रयोग मात्र भावी वियोग ! हा ! लोभ-मोह में लीन लोग भूले हैं अपना अपरिणाम ! ओ क्षणभंगुर भव, राम राम !

यह आर्ड शुष्क, यह उष्ण-शीत ,
यह वर्तमान, यह त् व्यतीत !
तेरा भविष्य क्या मृत्यु-भीत १
पाया क्या त्ने घूम - घाम १
ओ खणभगुर भव, राम राम !

सब देकर भी क्या आज दीन , अपने या तेरे निकट दीन ! मैं हूँ अब अपने ही अधीन , पर मेरा श्रम है अविश्राम । ओ क्षणमंगुर भव, राम राम !

इस मध्य निशा में ओ अभाग , तुझको तेरे ही अर्थ त्याग , जाता हूँ मैं यह वीतराग ! दयनीय, ठहर तू श्लीण-श्लाम ! ओ श्लणभगुर भव, राम राम !

त् दे सकता था विपुल वित्त ,
पर भूले उसमे भ्रान्त चित्त ।
जाने दे चिर जीवन-निमित्त ,
दूँ क्या मैं तुझको हाड़-चाम !
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम !

मैं त्रिविध दुःख विनिवृत्ति-हेतु बॉधूँ अपना पुरुषार्थ-सेतु , सर्वत्र उद्दे कल्याण-केतु , तब है मेरा सिद्धार्थ नाम ! ओ क्षणमंगुर भव, राम राम !

वह कर्म - काड - ताडव-विकास , वेदी पर हिंसा हास-रास , छोछप रसना का छोछ-छाम , तुम देखो ऋग्, यज्ञ और साम ! ओ ध्रणमंगुर भव, राम राम !

आ, मित्र-चक्षु के दृष्टि-छाम , ला, हृदय-विजय-रस-तृष्टि-लाम । पा हे स्वाराज्य, बढ सृष्टि- लाम जा दंड-मेद, जा साम-दाम । ओ क्षणभंगुर भव, राम राम !

तब जन्मभूमि, तेरा महत्व,
जब मैं छे आऊँ अमर-तत्व।
यदिपान सके तू सत्य-सत्व,
तू सत्य कहाँ! भ्रम और भ्राम!
ओ क्षणमंगुर भव, राम राम!

∫हि पूज्य पिता माता, महान , क्या मॉर्गू तुमसे क्षमा-दान १ कन्दन क्यों १ गाओ भद्र-गान , उत्सव हो पुर-पुर, ग्राम-ग्राम । ओ क्षणभगुर भव, राम राम !

हे मेरे प्रतिभू, तात नन्द, पाऊँ यदि मै आनन्द कन्द, तो क्यों न उसे लाऊँ अमन्द <sup>१</sup> तू तो है मेरे ठौर ठाम। ओ क्षणभंगुर भव, राम राम!

अयि गोपे, तेरी गोद पूर्ण ,
त् हास-विलास-विनोद-पूर्ण !
अब गीतम भी हो मोद-पूर्ण ,
क्या अपना विधि है आज वाम !
ओ क्षणभगुर भव, राम राम !

क्या तुझे जगाऊँ एक वार ?
पर है अब भी अप्राप्त सार ,
सो, अभी स्वप्न ही तू निहार ,
हे शुभे, स्वेत के साथ स्याम !
ओ क्षणभंगुर भव, राम राम !

राहुल, मेरे ऋण-मोक्ष, माप! लाऊँ मैं जब तक अमृत आप, माँ ही तेरी माँ और बाप; दुल, मातृ-हृदय के मृदुल दाम! ओ क्षणमंगुर भव, राम राम!

यह घन तम, सन सन पवन जाल , मन भन करता यह काल व्याल , मूर्व्छित विघाक वसुधा विशाल !

भय, कह, किसपर यह भूरि माम ? ओ धणमंगुर भव, राम राम !

खन्दक, उठ, ह्या निज वाजिराज , तज भय विस्मय, सज शीघ साज । सुन, मृत्यु विजय अभियान आज ! मेरा प्रभात यह रात्रि-याम । ओ क्षणभगुर भव, राम राम !

वह जन्म-मरण का भ्रमण-भाण ,

मैं देख चुका हूँ अपरिमाण ।

निर्वाण - हेतु मेरा प्रयाण ,

क्या वात-चृष्टि, क्या शीत-घाम ।

ओ क्षणभगुर भव, राम राम !

हे राम, तुम्हारा वंशजात सिद्धार्थ तुम्हारी भॉति, तात , घर छोड चळा यह आज रात , आशीष उसे दो, ळो प्रणाम ! ओ क्षणभंगुर भव, राम राम !

#### यशोधरा

Ş

सिख, वे मुझसे कहकर जाते, कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ?

मुझको बहुत उन्होंने माना,

फिर भी क्या पूरा पहचाना ?

मैंने मुख्य उसीको जाना,

जो वे मन में लाते !

सिख, वे मुझसे कहकर जाते !

स्वयं सुसज्जित करके क्षण में , प्रियतम को, प्राणों के पण में , हमीं मेज देती हैं रण मे ,— श्वात्र-धर्म के नाते ! सखि, वे सुझसे कहकर जाते !

हुआ न यह भी भाग्य अभागा ,
किस पर विफल गर्व अब जागा ?
जिसने अपनाया था, त्यागा ;
रहें स्मरण ही आते !
सिख, वे मुझसे कहकर जाते ।

नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते,
पर इनसे जो ऑस् बहते,
सदय दृदय वे कैसे सहते !
गये तरस ही खाते !
सचि, वे मुझसे कहकर जाते !

जायँ, सिक्सि पावे वे सुख से, दुखी न हों इस जन के दुख से, उपालम्म दूँ मैं किस मुख से !——
आज अधिक वे माते !
सिख, वे मुझसे कहकर जाते !

गये, लौट भी वे आवेंगे,
कुछ अपूर्व-अनुपम लावेंगे,
रोते प्राण उन्हें पावेंगे,
पर क्या गाते गाते ?
सचित, वे सुझ से कहकर जाते ।

२

सो, अपने चचलपन, सो ! सो, मेरे अंचल - धन, सो !

पुष्कर सोता है निज सर में, भ्रमर सो रहा है पुष्कर मे, गुजन सोया कभी भ्रमर में, सो, मेरे गृह-गुंजन, सो! सो, मेरे अंचल - धन, सो!

तिनक पार्व-परिवर्तन कर ले , उस नासा-पुट को भी भर ले । उभय पक्ष का मन तू हर ले , मेरे व्यथा - विनोदन, सो ! सो, मेरे अचल - धन, सो !

रहे मन्द ही दीपक - माला , दुझे कौन भय-कष्ट कसाला ! जाग रही है मेरी ज्वाला , सो, मेरे आश्वासन, सो ! सो, मेरे अचल - धन, सो !

ऊपर तारे झलक रहे हैं, गोर्खों से लग ललक रहे हैं, नीचे मोती दलक रहे हैं, मेरे अपलक दर्शन, सो! सो, मेरे अंचल-धन, सो!

तेरी साँसों का निस्पन्दन,
मेरे तप्त दृदय का चन्दन!
सा, मै कर लूँ जी भर अन्दन!
सो, उनके कुल-नन्दन, सो!
सो, मेरे अंचल-धन, सो!

खेले मन्द पवन अलकों से,
पीं हूं में उनका पलकों से।
छद ग्द की छिव की छलकों से
पुलक-पूर्ण शिशु - यौवन, सो!
सा, मेरे अचल - धन, सो!

3

अब कठोर हो वज्रादि ओ कुसुमादि सुकुमारी ! आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब हे मेरी वारी !

मेरे लिए पिता ने सबसे धीर-वीर वर चाहा , आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा । फित भी हठ कर हाय! वृथा ही उन्हें उन्होंने थाहा , किस योद्धा ने बढकर उनका शौर्य-सिन्धु अवगाहा ? क्यों कर सिद्ध करूँ अपने को मै उन नर की नारी ? आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी ।

देख कराल काल-सा जिसको काँप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वन्द्वी नन्दार्जुन, नागदत्त जिस हय से, वह तुरग पालित-कुरग-सा नत हो गया विनय से, क्यों न गूँजती रंगभूमि फिर उनके जय जय जय से?

निकला वहाँ कौन उन-जैसा प्रबल्ल-पराक्रमकारी ! आर्थपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी !

सभी सुन्दरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना, खेद, किसीने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी। आर्थपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी।

मेरे रूप-रंग, यदि तुझको अपना गर्व रहा है, तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील, उन्होंने कितनी बार कहा है— 'फूला दिन किस अन्धकार में डूबा और बहा है?' किन्तु अन्तरात्मा भी मेरा था क्या विकृत-विकारी ? आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी ।

मैं अवला ! पर वे तो विश्रुत वीर-बली थे मेरे ,
मैं इन्द्रियासक्त ! पर वे कब थे विषयों के चेरे ?
अयि मेरे अर्द्धाग-भाव, क्या विषय मात्र थे तेरे ?
हा ! अपने अंचल में किसने ये अंगार बिखेरे ?
है नारीत्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति-विहारी!
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी।

सिद्धि-मार्ग की बाधा नारी ! फिर उसकी क्या गति है ?
पर उनसे पूँछूँ क्या, जिनको मुझसे आज विरति है !
अद्ध विश्व मे व्यास ग्रुभाग्रुभ मेरी भी कुछ मित है !
मैं भी नहीं अनाथ जगत मे, मेरा भी प्रभु पित है !
यदि मैं पितवता तो मुझको कौन भार-भय भारी !
आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी !

यशोघरा के भूरि भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उसपर, आओ भोली-भाली! तुम्हें न सहना पडा दुःख यह, मुझे यही सुख आली! बधू-वंश की लाज दैव ने आज मुझीपर डास्टी। वस, जातीय सहानुभूति ही मुझपर रहे तुम्हारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी।

जाओ नाथ ! अमृत लाओ तुम, मुझमें मेरा पानी , चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी । प्रिय, तुम तपो, सहूँ मैं भरसक, देखूँ बस हे दानी—कहाँ तुम्हारी गुण-गाथा में मेरी करुण-कहानी ! तुम्हें अप्सरा-विम्न न व्यापे यशोधरा कर-धारी ! आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी वारी ।

8

सिखि, वसन्त-से कहाँ गये वे ,

मैं ऊष्मा-सी यहाँ रही।

मैंने ही क्या सहा सभीने

मेरी बाधा-व्यथा सही।

तप मेरे मोहन का उद्भव धूळ उडाता आया, हाय! विभूति रमाने का भी मैने योग न पाया। स्वा कंठ, पसीना छूटा, मृगतृष्णा की माया, छुळसी दृष्टि, ॲधेरा दीखा, दूर गई वह छाया।

मेरा ताप और तप उनका, जलती है हा! जठर मही, मैंने ही क्या सहा, सभीने मेरी बाधा-व्यथा सही।

जागी किसकी बाष्पराशि, जो स्ने में सोती थी ? किसकी स्मृति के बीज उगे ये, सृष्टि जिन्हें बोती थी ? अपी वृष्टि, ऐसी ही उनकी दया-दृष्टि रोती थी ; विश्व-वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी।

किसके भरे हृदय की धारा, श्रातधा होकर आज वही ? मैंने ही क्या सहा, सभीने मेरी बाधा-स्था सही !

उनकी शान्ति-कान्ति की ज्योत्स्ना जगती है पछ पछ मे , शरदातप उनके विकास का सूचक है थल थल में ; नाच उठी आशा प्रति दल पर किरणों की झलझल मे , खुला सिल्छ का हृदय-कमल खिल हसों के कलकल में ।

पर मेरे मध्याह । बता क्यों
तेरी मूर्च्छा बनी वही !
मैंने ही क्या सहा सभीने
मेरी बाधा - व्यथा सही ।

हेमपुंज हेमन्तकाल के इस आतप पर वारूँ, पियस्पर्श की पुलकाविल में कैसे आज विसारूँ ? किन्तु, शिशिर ये ठंडी सॉसें हाय ! कहाँ तक घारूँ, तन गारूँ, मन गारूँ, पर क्या मैं जीवन भी हारूँ ?

मेरी बाँह गही स्वामी ने ,

मैने उनकी छाँह गही ,

मैने ही क्या सहा, सभीने

मेरी बाधा - ज्यथा सही ।

पेडों ने पत्ते तक, उनका त्याग देखकर त्यागे, मेरा धुँधलापन कुहरा बन लाया सबके आगे। उनके तप के अग्नि-कुंड से घर घर में हैं जागे, मेरे कम्प, हाय! फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे।

पानी जमा, परन्तु न मेरे
खट्टे दिन का दूध-दही,
मैने हो क्या सहा, सभीने
मेरी बाधा-ज्यथा सही।

आशा से आकाश थमा है, श्वास-तन्तु कन टूटे ? दिन-मुख दमके, पछन चमके, भन ने नन रस छूटे ! स्वामी के सतभाव फैलकर फूल फूल में फूटे , उन्हें खोजने को ही मानो नृतन निर्झर छूटे!

उनके श्रम के फल सब भोगे ,
यशोधरा की विनय यही ,
मैंने ही क्या सहा, सभीने
मेरी बाधा-व्यथा सही ।

#### चटज गीत

निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया , मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

सम्राट स्वय प्राणेश, सिचव देवर हैं, देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं। धन तुच्छ यहाँ,—यद्यपि असख्य आकर हैं, पानी पीते मृग-सिंह एक तट पर हैं। सीता रानी को यहाँ लाम ही लाया,

सीता रानी को यहा लाम ही लाया, मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

क्या सुन्दर छता-वितान तना है मेरा ,
पुंजाकृति गुंजित कुंज घना है मेरा ।
जल निर्मेंल, पवन-पराग-सना है मेरा ,
गढ़ चित्रकृट दृढ दिव्य बना है मेरा ।
प्रहरी निर्झर, परिखा प्रवाह की काया ,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया ।

औरों के हाथों यहाँ नहीं पछती हूँ ,
अपने पैरों पर खडी आप चछती हूँ ।
अम-वारिविन्दुफल, स्वास्थ्यग्रिक्त फछती हूँ ,
अपने अंचल से व्यजन आप झलती हूँ ।
तनु-लता-सफलता-स्वादु आज ही आया ,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

मैं पछी पक्षिणी विपिन-कुज-पिंजर की,
आती है कोटर-सहरा मुझे सुध घर की।
मृदु-तीक्ष्ण वेदना एक एक अन्तर की,
बन जाती है कल-गीति समय के स्वर की।
कव उसे छेड यह कंठ यहाँ न अघाया!
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।

नाचो मयूर, नाचो कपोत के जाहे,
नाचो कुरंग, तुम लो उडान के तोहे।
गाओ दिवि, चातक, चटक, मृंग भय छोहे,
वैदेही के वनवास-वर्ष हैं थोहे।
तितली, त्ने यह कहाँ चित्रपट पाया।
मेरी कुटिया में राज-भवन मन-भाया।

आओ कलापि, निज चन्द्रकला दिखलाओ , कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ । गाओ पिक, मैं अनुकरण करूँ, तुम गाओ , स्वर खींच तिनक यों उसे घुमाते जाओ । ग्रुक, पढो,—मधुर फल प्रथम तुम्हींने खाया , मेरी कुटिया में राज - भवन मन माया।

अयि राजहांस. त् तरस तरस क्यों रोती, त् शुक्ति - विता कहीं मैथिळी होती। तो श्यामळ तनु के श्रमज-विन्दुमय मोती, निज व्यजन-पक्ष से त् ॲंकोर सुध खोती। जिन पर मानस ने पद्म रूप सुहँ बाया, मेरी कुटिया में राज - भवन मन भाया।

श्री निर्झर, झरझर नाद सुनाकर झड तू,
 पथ के रोडों से उलझ उलझ, बढ, अड तू।
 श्री उत्तरीय, उड, मोद पयोद, घुमड़ तू,
 इम पर गिरि गद्गद भाव, सदैव उमड तू।
 जीवन को तूने गीत बनाया, गाया,
 मेरी कुटिया में राज - भवन मन भाया।

### कैकेयी का अनुताप

सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधन्य - द्रषारावृता यथा विधु-लेखा। बैठी थी अचल तथापि असख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा! गोमुखी गंगा—

''हॉ जनकर भी मैने न भरत को जाना, सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर छौट चलो घर भैया. अपराधिन मैं हूँ तात, तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिह्न विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन-सा पथ है? यदि मै उकसाई गई भरत से होऊं. तो पति समान ही स्वय पुत्र भी खोऊँ। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो. पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड-सा पाप मौन रह जाऊँ ? राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ १" थी सनक्षत्र शशि-निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती! उल्का-सी रानी दिशा दीप्त करती थी. सबमे भय-विस्मय और खेद भरती थी। "क्या कर सकती थी, मरी मन्थरा दासी. मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर-गत अब अरे अधीर, अभागे. वे जवलित भाव थे स्वयं तुझीमे जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन मे ? क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन मे १ कुछ मूल्य नहीं बात्सल्य-मात्र, क्या तेरा ? पर आज अन्य-सा हुआ वत्स भी मेरा। श्रुके, मुझपर त्रैलोक्य भले ही थुके, जो कोई जो कह सके, कहे, क्यों चूके ? छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे रेराम, दुहाई करूँ और क्या तुझसे १

कहते आते थे यही अभी नरदेही. 'माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र मले ही।' अब कहे सभी यह हाय । विरुद्ध विधाता .-'हैं पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता।' बस मैने इसका बाह्य - मात्र ही देखा, दृढ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा. इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा ! युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-'रवकुल में भी थी एक अभागिन रानी।' निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा-'धिक्कार! उसे था महा स्वार्थ ने घेरा।'-'' ''सौ वार धन्य वह एक छाल की माई. जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई।" पागल-सी प्रभ के साथ सभा चिल्लाई---"सौ वार धन्य वह एक लाल की माई।"

"हा! लाल १ उसे भी आज गमाया मैंने , विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने । निज स्वर्ग उसीपर वार दिया था मैंने , हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने । पर वहां आज यह दीन हुआ रोता है , शंकित सबसे धृत हरिण-तुस्य होता है । श्रीखण्ड आज अंगार - चण्ड है मेरा १ तो इससे बढकर कौन दण्ड है मेरा १

पटके मैंने पद - पाणि मोह के नद में. जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न मे, मद मे ? हा । दण्ड कौन, क्या उसे डहँगी अब भी १ मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया ! इन्त वह घुणा ! अहह वह करुणा ! वैतरणी - सी हैं आज जाह्नवी-वरणा! सह सकती हूँ चिरनरक, सुने सुविचारी, पर मझे स्वर्ग की दया दण्ड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश-कठोर कलेजा. मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसीके लिए. न रूठो अब यों . कुछ और कहूँ तो उसे सुनेगे सब क्यों ! मझको यह प्यारा और इसे तम प्यारे. मेरे दुगने प्रिय रहो न मझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं, किन्तु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तम। तुम भाताओं का प्रेम परस्पर जैमा, यदि वह सवपर यों प्रकट हुआ है वैसा । तो पाप-डोष भी पुण्य-तोष है मेरा. में रहूँ पड्डिला, पद्म-कोष है मेरा। आगत ज्ञानीजन उच्च भाल ले लेकर. समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा. उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा । देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है. दैलों की भी दुई ति यहाँ फलती है।" हॅस पदे देव केकंयी-कथन यह सुनकर, रो दिये क्षब्ध दुदैंव दैत्य सिर धुनकर !

"छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का. बल दिया उसीने भूल मान हेने का। अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे, में वही केकयी, वही राम तुम मेरे। होने पर बहुघा अर्घ रात्रि अन्धेरी, जीजी आकर करती पुकार थीं मेरी-'लो कुहकिनि, अपना कुहक, राम यह जागा . निज मॅझली मों का स्वम देख उठ भागा ! भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का. प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का । तुमपर भी ऐसी भ्रान्ति भरत से पाती. तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती !--जीजी ही आतीं. किन्तु कौन मानेगा ? जो अन्तर्यामी, वही इसे जानेगा।" "हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब ?" "क्या स्वाभिमान रखती न केक भी रानी ? बतलादे कोई मुझे उच्छल - मानी। सहती कोई अपमान तम्हारी अम्बा ? पर हाय, आज वह हुई निपट नालम्बा ? में सहज मानिनी रही, सरल क्षत्राणी. इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। पर महादीन हो गया आज मन मेरा. भावज्ञ, सहेजो तुम्ही भाव-धन मेरा। समुचित ही मुझको विस्व-धूणा ने घेरा, समझाता कौन सञ्चान्ति मुझे भ्रम मेरा ? यों ही तुम बन को गये, देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिये इस उर की!

खुझ गई पिता की चिता भरत-मुजधारी,
पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी।
भय और शोक सब दूर उडाओ उसका,
चलकर सुचरित, फिर हृदय जुडाओ उसका।
हो तुम्हीं भरत के राज्य, स्वराज्य सम्हालो,
में पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो।
स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में,
भरकर तो उनको दिखा सकूँ यह मुख में।
भर मिटना भी है एक हमारी कीडा।
जीवन-नाटक का अन्त कठिन है मेरा,
प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधेर्य अधेरा।
अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता,
करती है तुमसे विनय आज यह माता —।

### ऊर्मिला

(8)

दोनो ओर प्रेम पछता है। सिख, पतग भी जलता है हा! दीपक भी जलता है!

सीस हिलाकर दीपक कहता— 'बन्धु, वृथा ही तू क्यों दहता ?' पर पतग पडकर ही रहता।

> कितनी विह्वलता है! दोनों आर प्रेम पलता है।

## मैथिलोजरण गुप्त

षच कर हाय 'पतंग मरे क्या ? प्रणय छोडकर प्राण घरे क्या ? जले नहीं तो मरा करे क्या ?

क्या यह असफलता है ! दोनों ओर प्रेम पलता है !

कहता है पतंग मन मारे— 'तुम महान, मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे?'

> शरण किसे छलता है ! दोनों ओर प्रेम पलता है !

दीपक के जलने में आली, फिर भी हैं जीवन की लाली। फिन्तु पर्तंग-भाग्य-लिपि काली,

> किसका वश चलता है ! दोनों ओर प्रेम पलता है !

जगती विणिग्वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती। काम नहीं, परिणाम निरखती,

> मुझे यही खळता है। दोनों ओर प्रेम पळता है।

(२)

निरख सखी, ये खंजन आये, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये! फैला उनके तन का आतप, मन-से सर सरसाये, मूमें वे इस ओर वहाँ, ये इंस यहाँ उड छाये!

करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाये, फूल उठे है कमल, अधर - से ये बन्धूक सुहाये! खागत, खागत, शरद, भाग्य से मैने दर्शन पाये, नभ ने मोती वारे, लो, ये अश्रु अर्घ्य भर लाये!

(3)

मुझे फूल मत मारो ,
मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो ।
होकर मधु के मीत मदन, पढ़, तुम कटु गरल न गारो ,
मुझे विकलता, तुम्हे विफलता, ठहरो, श्रम परिहारो ।
नहीं मोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो ,
बल हो तो सिन्दूर-विन्दु यह, यह हर-नेत्र निहारो !
रूप-दर्प, कन्दर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर बारो ,
लो, यह मेरी चरण-धृलि उस रित के सिर पर धारो !

(8)

मेरे चपल यौवन-बाल! अचल अंचल में पड़ा सो, मचलकर मत साल। बीतने दे रात, होगा सुप्रभात विश्वाल, खेलना फिर खेल मन के पहनके मणि-माल। पक रहे हैं भाग्य - फल तेरे सुरम्य रसाल, इर न, अवसर आ रहा है, जा रहा है काल! मन पुजारी और तन इस दुः खिनी का थाल, मेंट प्रिय के हेतु उसमे एक तू ही लाल!

### अयोध्या को नरसत्ता

नगरी थी निस्तब्ध पड़ी क्षणदा-छाया मे, भुला रहे थे स्वप्त हमे अपनी माया में । जीवन-मरण समान भाव से जूझ-जूझ कर, ठहरे पिछले पहर स्वयं थे समझ-बूझ कर।

पुरी - पादर्व मे पड़ी हुई थी सरयू ऐसी . स्वयं उसीके तीर हंस-माला थी जैसी। बहता जाता नीर और बहता आता था. गोद भरी की भरी तीर अपनी पाता था। भूतल पर थी एक स्वच्छ चादर-सी फैली. हुई तरंगित तदि कहीं से हुई न मैली। ताराहारा चार-चपल चाँदी की धारा. छेकर एक उसॉस बीर ने उसे निहारा। सफल सौध भू-पटल ब्योम के अटल मुकुर थे. उड़गण अपना रूप देखते दुकर दुकर थे। फहर रहे ये केतु उच्च अहीं पर फर फर, ढाल रही थी गन्ध मृदल मारत-गति भर भर। स्वयमिप सरायशील गगन घन-नील गहन था . मीन-मकर, वृष-सिह-पूर्ण सागर या वन था! शींके झिलमिल झेल रहे थे दीप गगन के. खिल खिल, इलिंमल-खेल रहे थे दीप गगन के ! तिमिर-अंक मे जब अशंक तारे पलते थे. स्नेह - पूर्ण पुर - दीप दीप्ति देकर जलते थे। धूम-धूप लो, अहो उच्च ताराओ, चमको, लिप-मुद्राओ, -- भूमि-भाग्य की, दमको दमको ।

करके ध्वनि-सकेत शूर ने शंख बजाया, अन्तर का आह्वान वेग से बाहर आया। निकल उठा उच्छ्वास वक्ष से उभर उभर के, हुआ कम्लु इतकृत्य कण्ठ की अनुकृति करके। उघर भरत ने दिया साथ ही उत्तर मानो; एक-एक दो हुए, जिन्हें एकादश जानो!

यों ही शंख असख्य हो गये. लगी न देरी. धनन धनन बज उठी गरज तत्क्षण-रण-मेरी। कॉप उठा अकाश, चौंककर जगती जागी. छिपी क्षितिज में कही, सभय निद्रा उठ भागी। बोले वन में मोर. नगर में डोले नागर. करने लगे तरग-भंग सौ सौ स्वर-सागर। उठी क्षच्य-सी अहा! अयोध्या की नर-सत्ता. सजग हुआ साकेतपुरी का पत्ता पत्ता। भय-विस्मय को शूर - दर्प ने दूर भगाया, किसने सोता हुआ यहाँ का सर्प जगाया! प्रिया - कण्ठ से छुट सुभट-कर शस्त्रो पर थे. त्रस्त-वधु-जन-इस्त स्रस्त-से बस्त्रो पर थे। प्रिय की निकट निहार उन्होंने साहस पाया, बाहु बढा, पद रोप, शीघ्र दीपक उकसाया ! अपनी चिन्ता भूल उठी माता झट लपकी. देने लगी संभाल बाल - बच्चों को थपकी-"भय क्या, भय क्या हमे, राम राजा है अपने . दिया भरत-सा सुफल प्रथम ही जिनके तप ने !" चरर-मरर खुल गये अरर बहु रवस्फुटों से, क्षणिक रुद्ध थे तदपि विकट भट उर:पूरों से ! बॉधे थे जन पॉच पॉच आयुध मन भाये. पञ्चानन गिरि-गुहा छोड ज्यो बाहर आये। "घरने आया कौन आग, मणियों के धोखे ?" स्त्रियाँ देखने लगीं दीप घर, खोल झरोखे। ऐसा जड है कौन, यहाँ भी जो चढ आवे ? वह थल भी है कहाँ, जहाँ निज दल बढ जावे ? राम नहीं घर, यही सोचकर छोभी-मोही, क्या कोई माण्डलिक हुआ सहसा विद्रोही ?

मरा अभागा, उन्हें जानता ह जो वन में, रमें हुए हैं यहाँ राम - राघव जन जन में।" "पुरुष-वेष में साथ चलुँगी मैं भी प्यारे, राम-जानकी संग गये, हम क्यों हो न्यारे १" "प्यारी, घर ही रहो ऊर्मिला रानी-सी तुम! क्रान्ति-अनन्तर मिलो शान्ति मनमानी-सी तम !" पुत्रों को नत देख धात्रियाँ बोर्ली धीरा-"जाओ बेटा,--- 'राम-काज, क्षण-भग शरीरा'।" पति से कहने लगी पिलयाँ—''जाओ स्वामी, बने तुम्हारा वत्स तुम्हारा ही अनुगामी! जाओ, अपने राम-राज्य की आन बढाओं, वीर वश की बान, देश का मान यदाओ।" ''अम्ब, तुहारा पुत्र पैर पीछे न धरेगा. प्रिये, तुम्हारा पति न मृत्यु से कहीं डरेगा। फिर भी फिर भी अहो विकल-सी तुम हो रोती ?" "हम यह रोती नहीं, वारती मानस-मोती !" ऐसे अगणित भाव उठे रघु - सगर - नगर में , बगर उठे बढ अगर-तगर-से डगर डगर में।

चिन्तित-से काषाय - वसनधारी सम मन्त्री, आ पहुँचे तत्काल, और बहु यन्त्री-तन्त्री। चञ्चल जल-थल-बलाध्यक्ष निज दल सजते थे, सनझन यनघन समर-वाद्य बहु विध बजते थे। पाल उडाती हुई, पल फैलाकर नावे—प्रस्तुत थीं, कब किथर हंसिनी-सी उड जावें। हिलने डुलने लगे पंक्तियों में बॅट बेडे, यपकी देने लगीं तरंगें मार थपेडे।

उल्काऍ सब ओर प्रभा-सी पाट रही थीं।
पी पी कर पुर-तिमिर जोम-सी चाट रही थीं।
दुई इतप्रभ नमोजिं इत हीरो की किनयाँ,
मुक्ताओं -सी बेघ न ले भालों की अनियाँ!
दुले घुले-से खुले खड्ग चमचमा रहे थे,
तस सादियों के दुरंग तमतमा रहे थे।
हींस लगामे चाव, घरातल खूँद रहे थे।
करके घंटा-नाद, शस्त्र लेकर ग्रुण्डों में।
अपने मद की नहीं आप ही ऊष्मा सह कर,
झलते थे श्रुत तालचन्त दन्ती रह रह कर!
योद्धाओं का धन सुवर्ण से सार सलाना,
जहाँ हाथ में लीह वहाँ पैरो में सोना!

"नहीं, नहीं"— सुन चौंक पदे शतुझ और सब , कषा-सी आगई ऊर्मिला उसी ठौर तब ! वीणागुलि - सम सती उतरती - सी चढ धाई , तालपूर्ति - सी सग सखी भी खिंचती आई ! आ शतुझ - समीप सकी लक्ष्मण की रानी , प्रकट हुई ज्यों कार्तिकेय के निकट भवानी । जटा - जाल - से बाल विलम्बित छूट पड़े थे , आनन पर सौ अरुण, घटा मे फूट पड़े थे । माथे का सिन्दूर सजग अंगार - सहश था , प्रथमातप - सा पुण्य गात्र, यद्यपि वह कृश था । बायाँ कर शतुझ - पृष्ठ पर कण्ठ - निकट था , दायें कर मे स्थूल किरण - सा शूल विकट था ।

गरज उठी वह-- 'नहीं, नहीं, पापी का सोना , यहाँ न लाना, भले सिन्धु में वहीं इवोना। धीरो धन का आज ध्यान में भी मत लाओ . जाते हो तो मान - हेत ही तुम सब जाओ । मात्रभमि का मान ध्यान में रहे तुम्हारे. लक्ष लक्ष भी एक लक्ष रक्लो तमसारे। हैं निज पार्थिव - सिद्धि - रूपिणी सीता रानी . और दिव्य - फल - रूप राम राजा बल - दानी । करे न कौणप - गन्ध कलंकित मलय पवन को . लगे न कोई कुटिल बीट अपने उपवन को । विन्ध्य-हिमालय-भाल, भला ! हुक जाय न धीरो , चन्द्र-सर्य-कुल-कीर्ति-कला रक जाय न बीरो ! चढकर उतर न जाय, सुनो कुळ-मौक्तिक मानी, गंगा - यमुना - सिन्धु और सरयू का पानी। बढकर इमी प्रसिद्ध पुरातन पुण्यस्थल से, किये दिग्विजय बार बार तुमने निज बल से। यदि, पर-तु कुल-कान तुम्हारी हो संकट में . तो अपने ये प्राण व्यर्थ ही है इस घट में। किसका कुल है आर्य बना अपने कार्यों से ? पढ़ा न किसने पाठ अवनित्र में आयों से १ सावधान । वह अधम-धान्य-सा धन मत छूना , तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि ही देगी दूना। किस धन से हैं रिक्त कहो, सुनिकेत हमारे ? उपवन फल - सम्पन्न, अन्नमय खेत हमारे। जय पयस्य - परिपूर्ण सुघोषित घोष हमारे : अगणित आकर सदा स्वर्ण - मणि - कोष हमारे । देव - दुर्लभा भूमि इमारी प्रमुख पुनीता, उसी भूमि की सुता पुण्य की प्रतिमा सीता ।

पार्वे तुमसे आज शत्रु भी ऐसी शिक्षा, जिसका अथ हो दण्ड और इति दया-तितिश्वा। देखो, निकली पूर्व दिशा से अपनी ऊषा, यही हमारी प्रकृत पताका, भव की भूषा।

### कुणाल-गीत

हॉ, निशान्त आया , त्ने जब टेर प्रिये, "कान्त, उठो" गाया— चौंक शकुन-कुम्म छिये हॉ, निशान्त आया ।

आहा ! यह अभिव्यक्ति ,
द्रवित सार-धार-शक्ति ।
तृण तृण की मसृण भक्ति
भाव खींच छाया ।
तुने जब टेर प्रिये, "कान्त, उठो" गाया !

मागध वा सृत गये,
किन्तु स्वर्ग-दूत नये,
तेरे स्वर पूत अये,
मैंने भर पाया।
तूने जब टेर प्रिये, "कान्त, उठो" गाया।

गार्पा

राधा का प्रणाम मुझसे हो , शयाम - सखे, तुम ज्ञानी ; ज्ञान भूछ, बन बैठा उसका रोम - रोम ध्रुव - ध्यानी ।

न तो आज कुछ कहती है वह और न कुछ सुनती है, अन्तर्योमी ही यह जाने, क्या गुनती - बुनती है।

कर सकती तो करती तुमसे
प्रश्न आप वह ऐसे—
"सखे, लौट आये गोकुल से !
कहो, राधिका कैसे !"

राधा हरि बन गई, हाय ! यदि
हरि राधा बन पाते ,
तो उद्भव, मधुवन से उल्टे
तुम मधुपुर ही जाते ।

अभी विलोक एक अलि उ**ड**ता , उसने चौंक कहा था—— "संखि, वह आया, इस कलिका में क्या कुछ होष रहा था ?"

पर तत्क्षण ही गरज उठी वह ,
भौंह चढाकर बाँकी—

"सावधान अलि! इटकर लेना

त् प्यारी की झाँकी!"

भारमज्ञान - हीन वह मुग्धा , वही ज्ञान तुम लाये ; धन्यवाद है, बडी ऋपा की , कष्ट उठा कर आये ।

पर वह भूली रहे आपको , उसको सुध न दिलाना , होगा कठिन अन्यथा उसका जीना और जिलाना।

श्रान - योग से हमे हमारा प्रेम - वियोग भला है , जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण , नाट्य, कवित्व, कला है ।

राम राम । मिथ्या माया के
भाव कहाँ से जागे १
सच्चे ज्ञान, अनन्त ब्रह्म के
जीव आप तुम आगे !

विद्यमान सब विगत क्यों न हो ,
किन्दु समागत मावी ,
मिथ्या कैसे है माया मी ,
जब तक वह मायावी ?

हममें तुममें एक ब्रह्म, पर वह कैसा नटखट है. बोल दो घटों में दो बातें, करा रहा खटपट है! उसको यही प्रपंच रुचे तो हमें कौन-सी ब्रीडा ? एक मात्र यदि वही रहे तो चले कहाँ से क्रीडा? होगा निर्गुण, निराकार वह छली तुम्हारे लेखे, इमसे पूछो तुम, उसके गुन-रूप हमारे देखे। अन्तर्देष्टि मिले तो इम भी शून्य देख हैं अब के, पर जब तक हैं, कहो क्या करें, चर्म-चक्ष इस सबके ? कहाँ हमारा कृष्ण, हाय हम यह क्या तुम्हें बतावें, ठौर नहीं दिखलाई पड़ता, उसको जहाँ जतावें। अब तक यहाँ ध्यान में तो था वह मोहन मन-भाया, किन्तु आ अड़ी आज बीच में कूद ज्ञान की माया!

चाहे क्या राघा - वियोगिनी , स्वयं योग छाये तुम , आहा ! क्या ज्ञानामि रूप में भाग्य - भोग छाये तुम !

हत्रयमान का भस्म छेप कर फिरे योगिनी वन में, उसका योगिराज, वह राजे मथुरा राज-भवन में!

क्या जाने, ज्ञानी ने उसका ज्ञान कहाँ, कब सीखा, ज्ञान और अज्ञान हमे तो यहाँ एक - सा दीखा!

देख न पावे आप ंआप को ये ऑखे तो भय क्या १ सबमे उस अपने को देखे, तब भी कुछ संशय क्या १

गाये यहाँ घेरनी पडती,
नाच नाचना पड़ता,
वहरस-गोरस कभी चुराना,
कभी जाचना पडता।

राजनीति का खेळ वहाँ है

स्क्ष्म बुद्धि पर सारा,

निराकार - सा हुआ ठीक ही

वह साकार हमारा!

आते जाते प्रति दिन वन से

धर, फिर घर से वन को,
वह बढ गया और कुछ उम दिन

नगर - पवन - सेवन को।

यही बहुत हम ग्रामीणों को जो न वहाँ वह भूछा, किंवा संग वहाँ भी थी यह कालिन्दी कल - कूला।

सचमुच ही इम देख रहीं थी
जगते जगते सपना;
जहाँ रहे बस सुखी रहे वह,
हु:ख हमारा अपना।

योवन-सा शैशव था उसका,
योवन का क्या कहना १
कुब्जा से विनती कर देना,"उसे देखती रहना।"

कुपया वचन न मन में रखना तुम अन्यान्य हमारे; प्रिय के बन्धु, अतिथि हो उद्धव , तुम सम्मान्य हमारे।

विवशों का मन, वाणी को भी व्याकुल कर देता है; आतों का आक्रोश ईश भी सुन कर सह लेता है।

शानी हो तुम, किन्तु भाग्य तो अपना अपना होता, वक्ता भी क्या करे न पावे यदि अधिकारी श्रोता!

हम अपने को जान न पाई,
उसको क्या जानेगी;
मन की बात मानती आई,
मन की ही मानेंगी।

निर्गुण निपट निरीह आप हम ,
सभी रूप गुण भागे ;
निराकार ही निराकार है
आज हमारे आगे !

राधा के अनुरूप जोग की
कोई जुगत जुगाते;
उद्भव, हाय! राजहसी को
नुम हीरे न जुगाते।

क्या समझाते हो तुम हमको , वह अरूप है, ओहो ! गोचारी गोपाल हमारा , रहे अगोचर, जो हो !

हमें मोह ही सही, किन्तु वह उसी मनोमोहन का, काम, किन्तु वह उसी स्याम का, लोभ उसी जन-धन का।

ज्ञानयोग लेकर सुषुप्ति ही

तुम न सिखाने आये !

जागत को समाधि निद्रा का
स्वप्न दिखाने आये !

नाम मात्र का ब्रह्म तुम्हारा ,
रहे तुम्हें फल - दायक ;
उद्भव, नहीं निरीह हमारा
नटवर - नागर - नायक |

निज विराट को छोड, स्हम से
कौन यहाँ सिर मारे !
भार सके उसको जो जितना ,
जी भर भर कर धारे !

वे अध-वक सब कहाँ गये अब , अरे, एक तो आवे ; देखें इमको छोड हमारा छली कहाँ फिर जावे !

अन्तवन्त इम इन्त ! कहाँ से
वह अनन्तता लावें,
इस मृण्मय में ही निज चिन्मय
पावें तो इम पावे।

सिमिट एक सीमा मे, मानो अपने मे न समाता, मिला इमें ऐसे वह जैसे जोड़ हमींसे नाता!

क्या बतलावें, वह वंशीधर
कैसा आया हम में !
ताल न आया होगा ऐसा
कभी किसीकी सम में !

जीवन में यौवन-सा आया , यौवन में मधु - मद - सा ; उस मद में भी, छोड परम पद , आया वह गद़द - सा ।

मृन्दावन में नव मधु आया,
मधु में मन्मथ आया;
उसमें तन, तन में मन, मन में
एक मनोरथ आया।

उसमें आकर्षण, हाँ, राधा आकर्षण में आई, राधा मे माधव, माधव मे राधा - मूर्त्ति समाई।

यही सृष्टि की तथा प्रलय की उद्धव, कथा हमारी, पर कितना आनन्द हमारा! कितनी न्यथा हमारी।

कहो, इसे हम किसे जनावें, कौन, कहाँ जानेंगा, कौन भूल कर आप आपको, पर को पहचानेंगा?

## मैथिकोशरण गुप्त

नई अरुणिमा जगी अनल में, नवलोज्वलता जल में: नभ में नव्य नी लिमा, नूतन इरियाली भूतल में। नया रग आया समीर में, नया गन्ध-गुण छाया ; प्राण तुल्य पाँची तत्वीं मे वह पीताम्बर आया। कोटि कमल फूटे, कमलो पर आ आकर अलि टूटे; चित्रपतंग विचित्र पटों की प्रतिकृति छेने छूटे। पात-पात में फूल और थे डाल-डाल में झुले : वन की रँग-रिलयों में हम सब घर की गलियाँ भूले! नई तरंगे थी यमुना में, नई उमंगें व्रज मे; तीन लोक-से दीख रहे थे छोट-पोट इस रज में। ऊपर घटा घिरी थी, नीचे पुलक कदम्ब खिले थे; शूम-शूम रस की रिम-झिम मे दोनों इिले-मिले थे!

## मैथिलोशरण गुप्त

उद्भव, अब आये इस वन में, सुखा जब सोता है, सुनो, वही को किल अब कैसा ऊ ऊ कर रोता है। रह रह एक हूक उठती है, हृदय दूक होता है; समा सकी वह मूर्ति न इसमे , भन्न धैर्य खोता है। मृग, मृगियाँ, मृग शविक, साधो , अब भी यहाँ मिलेंगे. पर उस यूथप - कृष्णसार के दर्शन कहाँ मिलेंगे ? सुनकर उसका शृंग मुंग रव कौन न सुध बुध भूला ? शब पाया न फूल भी, जड-सा था फूला का फूला! आना था तो तब आते तुम, जब यमुना लहराती, अब तो भइराती जाती है,

उद्धती है बस धूल आज तो , कौन करे रस दोहन , आकर एक अलभ्य लाम-सा , गया भरम-सा मोहन ।

देखो, यह इहराती!

# मैथिलीशरण गुह्र

सचमुच ही क्या स्वप्न मात्र था , जो हमने देखा, वह ! किस समाधि, किस नियम और किस इाम-दम ने देखा वह !

उसे महानिद्रा लेकर भी एक वार फिर देखें; अन्त बने या बिगड़ें, तब भी हम भर पाया छेखें।

उद्धव, कहो नहीं लौटा क्यों हाय ! हमारा राजा ! बजा यहाँ उसके विरुद्ध था क्या विष्लव का बाजा !

सिर-माथे ही उस मनोज्ञ को हमने यहाँ लिया था, लोक और परलोक, सभी कुछ अपना सौंप दिया था।

उसका सगुन साधने को इम शिरोभार सहती थीं; धरे भरे घट पथ में कब तक नित्य खड़ी रहती थीं।

कर देना कैसा, अन्तर तक हमने उसे दिया है, नित्य नया रस गोरस लेकर उसको भेट किया है।

## मैथिछोशरण गुप्त

गोवर्द्धन-गढ खडा आज भी, जो न इन्द्र से दूटा, फिर भी चला गया वह गढपति . भाग्य इमारा फुटा। अरे विहंग, हौट आ, तेरा नीड रहा इस वन में, छोड उच पद की उडान वह, क्या है शून्य गगन मे १ सदा सजग था वह, सारा वज सुख-निद्रा पाता था, भाता तो ऊपर का ऊपर संकट कट जाता था। मन चाहा सब मिल जाता था, पथ में हमे पडा - सा . गये इमारे वे दिन, अब तो सम्मुख काल खडा-सा! मुर्चिछत जैसे कालिन्दी के अब ये कुल पड़े हैं; हूब जायँ कब, देखो, तट के विटपी झूल पदे हैं। किथर जायं. पग धरे कहाँ इम, सीधे शूल पड़े हैं, अब भी कुर्जों में, क्रीडा के स्खे फूल पड़े हैं!

## मैथिछीशरण गुप्त

अब प्रभात में ही दोपहरी
यहाँ दृष्टि दृहती है,
अपनी ओर निहार आप ही
सृष्टि सन्न रहती है।

सर-सर कर खर-वायु इघर से
उघर निकल जाता है,
पत्र-पत्र मर्मर करता है,
मरण नहीं आता है!

अब जो इरियाली है सो सब आशा के कारण है, कुसुमितता, वह पूर्वस्मृति की किये पुलक धारण है।

वह आता है, यही सोच कर आ जाते हैं फल भी, ईश्वर जानें, अब क्या होगा, भारी है पल पल भी।

आता था प्रतिदिन वह वन से , सग - संग दल - बल के , सीधा मानस में जाता था राजहंस - सा चल के ।

इलके इलके, छलके छलके, श्रम-जल के कण झलके, उनके लिए न रहते किसके प्यासे लोचन ललके!

## मैथिछीशरण गुप्त

श्राया था उद्भव, अबीरपन आप यहाँ की रज में, वह रँग रस, बस अब होली ही घघक रही है बज में।

तारा-मंडल घूमा करता संग रास - मंडल के ; सबके पादवें-तरंग साक्षि हैं उसके झष-गति-बल के ?

सब कुछ रहे, नहीं वह दीपक , जो सब कुछ दिखलाता , अन्धकार वह वस्तु, हार भी जहाँ साँप बन जाता।

आते हैं सन्देश आज भी अवसर के दूरों के, उस अवधूत विना हम पाले पढ़ी महा - भूतों के!

योग नहीं, यह राग-भोग है, हमें भोगना होगा; यह विष भला कौन भोगेगा, वह रस हमने भोगा।

रहे चेतना-सी बस उसकी

मर्म - वेदना हममें ;

करती चले उजाला उर की

जवाला इस दुर्गम मे।

## मैथिछोशरण गुप्त

वेद-मागियों मे आ पहुँचा,
यह निर्वेद कहाँ से !
लौटा ले जाओ हे उद्धव,
लाये इसे जहाँ से !

हम सौ वर्ष जियेंगी, अपनी आशा लेकर उर में; यह प्रसन्तता से प्रमोदरत रहे प्रतिष्ठित पुर में।

हो या न हो सुनो हे साधो , योगक्षेम हमारा ; बना रहे उस निर्मोही पर है जो प्रेम हमारा !

काख ठगावें, किन्तु सरलता
रहे साख - सी हममे ,
काख ठगें, पर कुटिल कुटिल ही ,
रहें न केशव भ्रम मे ।

जिये चातकी मेघ - वृष्टि से ,
गुक्ति स्वाति - रस - सानी ;
एक प्रीति की छता चाहती
दो ऑखों का पानी!

आशा फूल निराशा फल है, इतनी मूल कहानी, फिर भी हा! इस कृष्ण-हृदय की वही राधिका रानी!

## मैथिछीशरण गुप्त

हर छे कोई राधा का धन ,
पर वह भाग उसीका ,
कुल्ण उसीका केश - पक्ष है ,
सेंदुर राग उसीका !

जिसे कलंक - तुल्य सिर माये
लिया मयंक - मुखी ने ;
मेजी आज भभूत यहाँ उस
रगी - राज - सुखी ने !
हा ! कैसे विश्वास करें हम
उसकी हम धारों का !

हा । कैसे विश्वास कर हम उसकी इन घातों का ! अविश्वास किस मॉित करें हा ! उद्धव की बातों का !

माधव भी सच्चे हैं सिग्वयो , उद्भव भी सच्चे हैं ; हाय! हमारे ऑख-कान ही इस्टे हैं, कच्चे हैं!

योग-वियोग हो चुके उद्भव ,
चले सन्धि - विग्रह अब ;
रस की ऌट हुई मनमानी ,
पलें नियम - निग्रह अब !

मुरली तो बज चुकी बहुत, अब दांख फुँकेंगे सीधे, दूर मयूर, पलेंगे रण में गीध गुणों के गीधे!

## मैथिछीशरण गुप्त

राधा जब तक है अमानिनी,
करें कृष्ण मनमानी;
उसमें अहम्भाव तो आवे
भरें न आकर पानी!

चरणों में न पड़े तो कहना
मुद्धुट - रत मालाएँ,
एक यही आशा लेकर हैं
बैठी व्रजवालाएँ।

मथुरा क्या, आसिन्धु घरा की

धूल छान डाले वे;
राधा-सा जन-रत कहीं भी,
अब जाने, पा छे वे।

सौ चक्कर काटेंगे आकर, उतरेंगी तब त्योरी; जीती रहे यहाँ ज्यों त्यों कर केवल कीर्ति - किशोरी !

इस राधा-मुख देख, श्याम का दर्शन पा जाती हैं; किन्तु श्याम के मन में क्या है, नहीं जान पाती हैं।

राधा स्वय यही कहती है—

"उसे जगत की पीडा;

छूट गई जिसमें पड कर हा!

वज की-सी वह कीडा।

## मैथिकोशरण गुप्त

सुख की ही संगिनी रही मैं
अपने उस प्रियतम की,
व्यथा विश्व-विषयक न तिनक भी
बँटा सकी निर्मम की।

उस्टा अपना दुःख लोक को मैंने दिया सदा को ; उस भावुक का रस जितना था , जूटा किया सदा को !"

यह क्या कहते हो तुम उद्भव , उसकी पद-रज होगे ? उसे प्रणाम करोगे, तो फिर आशिष किसको दोगे ?

क्षमा करो चापल्य हमारा, यही बहुत हम मानें, चलो, करा दूँ दर्शन तुमको, पर वह स्याम न जानें!

हो, वह आप आ रही देखों, 'सखी, सखी,' चिल्लाती, पर'उद्धव, उद्धव,'की ध्वनि भी है यह कैसी आती?

यह क्या, यह क्या, भ्रम या विभ्रम ?

दर्शन नहीं अध्रे ;

एक मूर्ति, आधे में राधा ,

आधे में हरि प्रे!

#### प्रेम

प्रेम विचित्र वस्तु है जग मे , अद्भुत शक्ति - निधान ; निद्रा में जागृति, जागृति में, है वह नींद समान । प्रेम-नशा जब छा जाता है, ऑखों मे भरपूर ; सोना - जगना दोनों उनसे , हो जाते हैं दूर॥ गन्ध - विहीन फूल है जैसे चन्द्र चन्द्रिका - हीन : यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम - विहीन । प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है प्रेम अशक अशोक: ईश्वर का प्रतिविम्ब प्रेम है, प्रेम हृदय - आलोक ॥ जग की सब पीडाओं से है, होता हृदय अधीर, पर मीठी लगती है उर में, सत्य प्रेम की पीर।

## मैथिकोशरण गुप्त

सख की ही संभिनी रही में अपने उस प्रियतम की. व्यथा विश्व-विषयक न तानक भी मेंटा सकी (नमीम की ! उहरा अपना वुष्प छ। ५ म। मैंने दिया सदा की ; उस भातुक का रम जिलना था . जुडा किया सदा की !" यह मया कहते हा तुम अद्भव . उसकी पर-गत कारो १ उसे प्रणास करांगे, ना एक आह्य विसका हाते ! भाग करी भाग प हमारा . गरी बहुत हम मार्ने . श्वला, कम तुँ दर्शन सुमका , पर यह स्याम न जानें। का, वह भाग ।। उहां देखां, 'माना, माना,' (चस्लाती . पर '। खब, अस्ता, 'का घान नी ह यह कैसी आती ! यह बया, यह बया, अस या ।यअम र . शंत नहां अधूरे: धक मृति, आधे में शाया ,

आपे में इरि प्रेी

प्रेम

प्रेम विचित्र वस्तु है जग मे, अद्भुत शक्ति - निधान ; निद्रा में जायति, जायति मे, है वह नींद समान। प्रेम-नशा जब छा जाता है, ऑखों मे भरपूर; सोना - जगना दोनीं उनसे , हो जाते हैं दूर ॥ गन्ध - विहीन फूल है जैसे चन्द्र चन्द्रिका - हीन ; यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम - विहीन । प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है प्रेम अशक अशोक; ईश्वर का प्रतिविम्ब प्रेम है, प्रेम हृदय - आलोक ॥ जग की सब पीडाओं से है, होता हृदय अधीर, पर मीठी लगती है उर मे , सत्य प्रेम की पीर।

न्याकुल हुआ प्रेम - पीडा से जिसका कभी न प्राण; भाग्य-हीन उस निष्ठुर का है, उर सचमुच पाषाण ।} जिस पर दया-दृष्टि करते हैं, मंगलमय भगवान, पूर्ण प्रेम-पीडा से पीडित होता है वह प्राण। जिसने अनुभव किया प्रेम की पीडा का आनन्द, उससे बढ है कौन जगत मे मुखी और खच्छन्द॥ प्रेमोन्मत्त हृदय मे रहता है न विरोध न क्रोध, दुर्गुण नहीं प्रेम - पथ का कर सकता है अवरोध। मधुर प्रेम - वेदना - मुग्घ जन सुख - निद्रामय मस्त ; हैं देखते प्रेम-छवि हग भर फिर कर जगत समस्त॥ र्फूल पंखुडी मे, पल्लव में प्रियतम - रूप विलोक, भर जाता है महा मोद से प्रेमी का उर-ओक। कली देख करने लगता है वह उन्मत्त - प्रलाप ; देखें कब तक इन पत्तों में छके रहेंगे आप॥

प्रेम - भरे अधखुळे हर्गी से शशि को देख सहास: प्रेमी समझ मुग्ध होता है प्रियतम - हास - विकास | उसे प्रेममय लगता है सब सचराचर संसार ; प्रेम - मझ करता है वह नित प्रेमोद्यान - विहार ॥ प्रेम - वेदना - व्यथित हृदय से मथित प्रेम की आह. कद्कर भूतल में भरती है नवजीवन उत्साह । **र्करुणाभरे** त्रेम के ऑस् ढलकर सुधा समान ; खीच दया की जड देते हैं जग को आश्रय - दान ॥ जन-जन में प्रेमी को दिखती है प्रियतम की कान्ति: इससे उसे लोक-सेवा में मिलती है अति शानित। पीडित की पीडा, भूखे की क्षुघा, तृषित की प्यास: उदासीनता निराश्रयों की आशा - रहित उसास ॥ कृशित जात के उन्नति-पथ के कंटक चुन कर दूर, प्रेमी परम तृप्त होता है भरपूर । आह्वादित

दया नहीं, कर्तव्य नहीं, वह
नहीं किसीका दास;
है चाहता देखना वह तो
प्रियतम - रूप - विकास !!
रूप कहाँ है ! आर्च-मुखों पर
प्रकृत हर्ष का हास;
होता है जब उदित, वही है
प्रियतम - रूप - विकास !!

#### विद्व सुषमा

"देखो प्रिये, विशाल विश्व को ऑख उठाकर देखों, अनुभव करो हृदय से यह अनुपम सुषमाकर देखो । यह सामने अथाह प्रेम का सागर लहराता है, कृद पड्डूँ, तैरूँ इसमे, ऐसा जी मे आता है ॥ "प्रतिक्षण नृतन वेष बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नम में वारिद-माला । नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन ह, धन पर बैठ बीच में बिचरूँ यही चाहता मन है ॥ "रताकर गर्जन करता है मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय मे प्रिये ! भरा रहता है । इस विशाल, विस्तृत, महिमामय रत्नाकर के घर के-कोने कोने मे लहरों पर बैठ फिरूँ जी भर के ॥ "निकल रहा है जलनिधि-तल पर दिनकर-विम्ब अधूरा 💂 कमला के कंचन-मंदिर का मानो कान्त कॅग्रा । छाने को निज पुण्यभूमि पर छक्ष्मी की असवारी. रताकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण-सडक अति प्यारी ॥

"निर्मय. दृढ. गम्भीर भाव से गरज रहा सागर है, **छहरों** पर छहरों का आना सुन्दर, अति सुन्दर है। कहीं यहाँ से बढकर सख क्या पा सकता है प्राणी ! अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग-भरी कल्याणी !! "जब गॅभीर तम अद्धीनशा में जग को ढक छैता है. अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सिमतवदन जगत का स्वामी मृद्गिति से आता है , तट पर खडा गगन-गंगा के मधुर गीत गाता है ॥ "उससे ही विसुग्ध हो नभ में चन्द्र बिहँस देता है . बृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज छेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते सुग्ध चहक उठते हैं. फूल सॉस लेकर सुख की सानन्द महक उठते हैं॥ "वन, उपवन, गिरि, सानु, कुज मे मेघ बरस पड़ते हैं , मेरा आत्म-प्रलय होता है नयन नीर झडते हैं। पढो लहर, तट, तृण, तक, गिरि, नभ, किरन, जलद पर प्यारी लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व-विमोहन हारी ॥ "कैसी मध्र मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम-कहानी, जी मे है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी । स्थिर, पवित्र, आनन्द-प्रवाहित सदा शान्त सुखकर है, अहा ! प्रेम का राज्य परम सुन्दर, अतिशय सुन्दर है ॥"

द्विविधा
कुमुद इन्दु कौशिक इन्दीवर
रिव रथाग के हर्ष तेज सुख,
विधि-विधान-वश जब क्रमशः थे
हास-वृद्धिमय जग के सम्मुख;

मन्द-मन्द मारुत से क्रीडिन पुष्पित सुरभित मधुप-निसेवित , मंजु मालती - लता - भवन मे था वसंत का हृदय तरंगित। हरित तलइटी मे गिरिवर की समतल निर्झर - ध्वनित घरा पर . छाया में अति सघन द्रुमी की बैठ विशद हरिताम शिला पर: जाता हूँ मै भूल जगत को बार - बार अनिमेष देखकर. रूपगर्विता प्राण - प्रिया के यौवन - मद - विह्वल हग सुन्दर । किन्तु उसी क्षण क्षुघा-निपीडित शिशुओं के क्रन्दन से कातर, कहीं जीविका की तलाश में गये दुए प्रियतम के पथ पर; हरो हुए निज दीन देश के अगणित नेत्र ऑसुओं से तर, भा जाते हैं दौड़ सामने छे जाते हैं सब उमग **हर।** प्रेम-निशा में स्मृति - निद्रा - वश प्रियम्वदा की पृथुल जॉघ पर, सिर रख सोते ही क्षण भर में हग उठ पडते हैं अकुलाकर ; हैटे ही छेटे अचरज से देख उदित अति निकट मनोभव: हाथ फेर जो सुख पाता हूँ वह क्या है सुरपुर में संभव !

किन्तु उसी क्षण वह निर्धन जो कृशित जानुओं से उर दककर, टाँगे क्षीण भुजाओं से कस पुत्र कलत्र समेत भूमि पर; देख परस्पर विता रहा है ऑखो मे हिम-निशा भयकर, भाता है सहसा स्मृति-पट पर जाता है सब सुख समेटकर। चार चंद्रिका से आलो कित विमलोदक सरसी के तट पर. बौर-गन्ध से शिथिल पवन मे कोकिल का आलाप अवण कर: भौर सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिभ्वनि, हृदय द्रवित होता है सुनकर शशि - कर छुकर यथा चन्द्रमणि । किन्तु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र - वचित अनाथ - गण , 'इमें किसी की छाँइ चाहिए' कहते चुनते हुए अन्न कण; जाते हैं हृदय-द्वार पर मैं पुकार उठता हूँ तत्क्षण, आय! मुझे धिक हे जो इनका कर न सका मैं कष्ट-निवारण। मुझे ध्यान मे निरत देखकर वह गुलाव का फूल तोड्कर, मुहॅ पर मार खिलखिला उठती मैं तत्काळ भुजाओं मे भर;

बार-बार चुम्बन करता हूँ उससे जो लालिमा उमडकर. निखर कपोलीं पर आती है क्या है वैसी उषा मनोहर ! किन्तु उसी क्षण वे दुखिया-गण जिनके कुम्हलाये अधरी पर. हास्य किसी दिन खेल न पाया अथवा जिनके गिरे-पदे घर: तेल बिना दीपक-दर्शन से वचित रहे एक जीवन भर, स्रपना दृश्य दिखाकर मेरा ले जाते हैं इर्ष छीनकर। मेरे कधे को कपोल से दाब विमल दर्पण के सम्मुख . घन्टों प्रेम - भरी आँखों से देखा करतो है मेरा मुख: के सन्निकट अकेले चरमे में ऑखों मे उसकी वह छवि. देखा करता हूँ, इस सुख का वर्णन क्या कर सकता है किव ! एक - एक कण जिसका होगा बट-सम बढे व्याज पर अर्पण , ऐसी अन्न - राशि की सन्निधि प्रमुदित हैं ऋण-प्रस्त कृषक-गण: अद्भुत है उनके जीवन में यह अनुराग - विराग - विमिश्रण : देख ध्यान में हो जाता हूँ चिकत विमोहित व्यथित उसी क्षण ।

उमड-घुमड कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधर, **इ**म **पु**ष्पित कदम्ब के नीचे झुला करते हैं प्रति वासर ; तिंदत - प्रभा या घन-गर्जन से भय या प्रेमोद्रेक प्राप्त कर, वह भुजवन्धन कस छेती है यह अनुभव है परम मनोहर। किन्तु उसी क्षण वह गरीबिनी अति विषादमय जिसके मुहँ पर, घुने हुए छप्पर की भीषण चिन्ता के हैं घिरे वारिधर : जिसका नहीं सहारा कोई आजाती है हग के भीतर, मेरा इर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकलकर। वन-विहार में वह उपवन के कोने से प्रस्त - दल लेकर, दृष्टि फेकती हुई शकिता इरिणी-सी द्रम छता गुल्म पर: चपल पर्दों से आ कहती है सस्मित 'वेणी कम दो' प्रियतम . पूर्व पुण्य ही से होता है प्राप्त जगत मे यह सुख अनुपम। किन्तु उसी क्षण कोई मन में कह उठता है--रे विमूढ नर! उनका भी है ज्ञान तुझे जो दिनभर अम करके जीवन भर:

प्रातःकाल सदा उठते हैं निराधार निर्धन नतमस्तक, मैं अदृष्ट की ओर देखने लगता हूँ तब हाय! एकटक। कभी छोड सुख - स्वम - मे। हिता श्यिता दियता को शय्या पर, कुन्द-लता के निकट खड़े हो उसके करके याद मनोइर-भुक्किट - विलास, सप्रेम विलोकन, रसमय वचन, सदा विहसित मुख, हो जाता है हर्ष - विमाहित इससे बढ क्या है जग में सुख ! किन्तु उसी क्षण यह उठता है कर समाज - सेवा - वत - धारण , मैंने किया जगत में इतने आर्त्तजनो का कष्ट - निवारण, इतनों के तमसावृत मन मे मैने किया ज्ञान - अरुणोदय . सोचूँगा क्या कभी ? अहो ! कब होगा इस सुख का चन्द्रोदय ! जाता हैं मैं जल - विहार को तरणी में तरणी को छेकर. मैं खेता हूँ वह गाती है बैठ सामने मनोमुखकर; स्हरा उठता है भूतल पर विस्तृत यह सुषमा का सागर, लय हो जाता हूँ मैं उसकी लय मे विश्व - विलास भूलकर।

किन्त उसी क्षण जग-अरण्य मे जो अज्ञान - तिमिर के कारण . शान-ज्योति के लिए विकल हैं ऐसे अर्गाणत नर-नारी-गण: फिरने लगते हैं ऑखों में में न हुआ क्यो मार्ग-प्रदर्शक ! इस चिन्ता-वश तब लगता है मुझको अपना जन्म निरर्थक। खेल रही हैं जिन पर जल की बॅदें मुक्ता-सी द्युति धरकर, ऐसे पद्म-पत्र से पुलकित विमल सरोवर में नौका पर: कहते हुए पद्म से सुन्दर ललना के हैं हग मुख कर पद, उसको रोमाचित करने से बढकर और कहाँ सुख की इद ! एक बूंद जल घन से गिरकर सरिता के प्रवाह में पडकर, 'जाता हूँ मैं फिर न मिलूंगा' यह पुकारता हुआ निरन्तर ; जा रहा है आगे से चला कैसा है यह दृश्य भयावह, इस अस्थिर जग में क्या मेरे लिए नहीं है चिन्तनीय यह ! लम्बे सीधे सधन इकट्ठे विविध विटम अवली से शोभित . चिडियों की चहचह से जायत झरनों से दिनरात निनादित;

पर्वंत की उपत्यका में है कितना सुख! कितना आकर्षण! शान्ति स्वस्थता बाँट रहा है सतत जहाँ का एक - एक क्षण। वहीं कहीं द्वी - दल - शोभित कोमल समतल विशद धरा पर, कस्त्री मृग ने चर - चरकर जिसको है कर दिया बराबर, बैठ प्रिया की मध्र गिरा मे उसके अन्तस्तल का सुन्दर, चित्र देखकर मैं करता हूँ उसपर निज सर्वस्व निछावर। किन्तु उसी क्षण वह जनता जो स्वाभिमानगत पशुवत संतत , अत्याचार सहन करती है बिना किये प्रतिवाद मूकवत; आ जाती है हग के आगे रह जाता हूँ मन मसोस कर, हाय! मुझे धिक है जो इनकी मनोव्यथा मैं सका नहीं हर। पवंत - शिखरों का हिम गलकर जल बनकर नालों मे आकर. छोटे बदे चीकने अगणित शिला - समूहों से टकराकर; गिरता, उठता, फेन बहाता करता अति कोलाइल 'इर इर', वीर - वाहिनी की गति से वह बहता रहता है निशिवासर।

मानो जलदों के शिशुगण, दल बॉध खेलते हुए परस्पर, उतावलेपन से चलकर अति गोल पत्यरीं पर गिर-गिरकर: उठते करते नृत्य विह्सते तथा मनाते हुए महोत्सव, से मिलने जाते हैं सागर पथ में करते हुए महारव। इनका बाल - विनोद देखते हुए किसी तीरस्थ शिला पर, सतत सुगंधित देवदार की छाया मे सानन्द बैठकर : सिर धर हरि के पद पद्मीं पर करके जीवन - सुमन समर्पण , बना नहीं सकता क्या कोई अपने को आनन्द - निकेतन ! \* पर इरि के पद पद्म कहाँ हैं ? क्या सिरता के सुन्दर तट पर ? नहीं निराशा नाच रही है जहाँ भयानक भूरि मेस घर---निस्सहाय निरुपाय जहां हैं बैठे चिन्ता - मश दीन जन : उनके मध्य खड़े हरि के पद-पकज के मिलते हैं दर्शन।

विधवा का दुर्पण

[ १ ]

एक आले में दर्पण एक, किसी प्रणयी के सुख का सखा; किसी के प्रियतम का स्मृति-चिह्न,

किन्हीं सुन्दर हाथों का रखा। भूल की चादर से मुहँ टॉक,

पडा था भार लिये मन का;
मूक भाषा में हाहाकार,
मचा था उसके क्रन्दन का ॥

पा या उत्तक क्रान्यम

[ २ ]

दीमकों ने उसके सब ओर,
कोरकर अपनी मनोव्यथा,
बना दी थी उस आदरहीन,

दीन की अतिशय करण कथा। मकडियाँ उसपर जाले तान,

म्लान कर मुग्न की सुन्दरता; दिखाती थीं करके विस्तार,

रूप - मद की क्षण - मंगुरता ॥

[ ३ ]

मुकुर यों कहने लगा सशोक ,
रोककर मेरी मित - गित को ;
मनुज का मिथ्या है अभिमान ,
जानकर मेरी दुर्गीत को ।
कभी दिन मेरे भी थे हाय!

मुझे लेकर प्रिय ने कर में; प्रियतमाको था अर्पण किया,

रीझकर उस सूने घर में ॥

[8]

देखने को उसके अनमेल,
, गाल पर लाखाता लटकी,
रसीली चितवन का उन्माद,
मनोहरता मुसकाहट की,
प्रियतमा ने पाकर एकान्त,
चूमकर हर्ष मनाया था;
जानकर प्रियतम की प्रियं वस्तु
हुदय से मुझे लगाया था।

## [ 4 ]

एक मुग्धा के कोमल हाथ,
पोंछने थे मेरे मुख को;
हार पहनाते थे कर प्यार,
कहूँ में कैसे उस सुख को।
कामिनी करके जब शृंगार,
पास प्रियतम के जाती थी;
प्रथम मेरी अनुमति के लिए,
निकट मेरे नित आती थी॥

## [ ६ ]

सभी अङ्कों मे उसके नित्य,

छलकता था मद यौवन का,

अजब था रंग प्रेम से तृप्त,

अध्युले पंकज - लोचन का।

अधर पर उसके मृदु मुसकान,

निरन्तर क्रीडा करती थी;

हगों में प्रियतम की छिव नित्य,

बिना विश्राम विचरती थी॥

[ 0 ]

दूध की सरिता-सी अति शुभ्र ,

पक्ति थी दॉर्तो की ऐसी;
जुड़ी हो तारापित के पास ,

सभा ताराओं की जैसी।

मनोहर उसका अनुपम रूप ,

हृदय प्रियतम का हरता था;
जभी मिळती थी, मै जी खोळ ,

प्रसंशा उसकी करता था।

[ 6 ]

कभी प्राणेश्वर के गल - बॉह ,
डालकर वह मुसकाती थी ,
गाल के प्रिय का कन्या दाब ,
खडी फूळी न समाती थी ।
कराती थी वह मुझसे न्याय ,
''मुकुर ! निष्पक्ष सदा तुम हो ;
अधिक किसके मन में है प्रेम ,
हमारी ऑस्ते देख कहो" ॥

[ 9 ]

गर्व उसका सुन अधर, कपोल,
चिबुक को अगणित चुम्बन से;
तृप्त कर प्रणयी निज सर्वस्व,
बारता था विमुग्ध मन से।
देखता था मैं नित यह दृश्य,
मुझे निद्रा कब आती थी;
हृदय मेरा खिल उठता था,
सामने वह जब आती थी॥

[ १० ]

हृदय था उसका ऐसा सरल ,
प्रकृति में भी थी सुन्दरता;
वसन तन वदन देखकर मिलन ,
कभी में निन्दा भी करता।
मानती थी न बुरा तिलमात्र ,
न आलस या हठ करती थी,
स्वच्छ सुन्दर बनकर तत्काल ,
देखकर मुझे निखरती थी॥

[ 84 ]

[ १२ ]

रहे थोदे ही दिन इस मॉति,

परम सुख से दोनों घर में;
अचानक यह सुन पडी पुकार,

राष्ट्रपति की खदेश भर में।

"कष्ट अब पर-पद-दिलत स्वदेश,—

भूमि मे अन्तिम सहने को;
चलो वीरो, बनकर स्वाधीन,

जगत में जीवित रहने को"॥

## [ १३ ]

प्रियतमा का वह प्राणाधार,

मनस्वी युवको का नेता;

राष्ट्रपति की पुकार को व्यर्थ,

मला वह क्या जाने देता?

बड़ा भावक था उसका हृदय,

निरन्तर मझ वीर-रस में,

देश पर मरने का उत्साह,

भरा था उसकी नस-नस में।

## [ \$8 ]

मुर्खी का बन्धन क्षण में तोड ,
देश के प्रति आंत आदर से ,
राष्ट्रपति की पुकार पर वीर ,
प्रथम वह निकला था घर से ।
तभी से वह अबला दिनरात ,
धोर चिन्ता में बहती थी ,
विजय की खबरों को दे कान ,
प्रतीक्षा में नित रहती थी ॥

## [ 84 ]

एक दिन बड़े हर्ष के साथ,

राष्ट्रपति ने स्वदेश भर मे;

घोषणा की कि, "वीर ने घोर,

युद्ध कर भीषण सङ्गर में।

विजय हम सबको देकर पूर्ष,

चूर्ण कर रिपुओं के मद को;

छोड़कर यह नश्वर संसार,

प्राप्त कर छिया परमपद को"।

[ १६ ]

उसी दिन उसी घडी से हाय!

न मैंने फिर उसको देखा,

कहाँ छिप गई अचानक हाय!

रूप की वह अनुपम रेखा।

न तब से फिर आई इस ओर,

भूल करके भी वह बाला;

पवन ने मेरे मुहँ पर धूल

होक अन्धा भी कर डाला॥

[ १७ ]

दुलारों में नित पाली हुई,
प्रेम की प्रतिमा वह प्यारी,
खिलौना इस घर की वह हाय!

कहाँ हे सरला सुकुमारी!

अरे! मेरी यह दीन पुकार,
कही यदि सुनता हो कोई;
मुझे दिखला दे मेरा प्राण,

जगा दे फिर किस्मत सोई॥

[ १८ ]
नहीं तो कर दे कोई मुक्त ,
विरह-ज्वर से मत्वर मुझको ;
मिटा दे मेरा यह अस्तित्व ,
पटककर पत्थर पर मुझको ।
न जाने कव से चिन्ता-मझ ,
विरह - विधुरा भूखी - प्यासी ;
कहाँ होगी वह विह्वल व्यथित ,
हाय ! करुणा की कविता-सी ॥

## रूपनारायण पाण्डेय

### वन-विहंगम

वन-बीच बसे थे, फॅसे थे ममत्व मे, एक कपोत-कपोती कहीं, दिन रात न एक को दूसरा छोडता, ऐसे हिले मिले दोनी वहीं। बढने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रहीं ; कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं । रहता या कब्तर मुग्ध सदा अनुराग के राग में मस्त हुआ : करती ही क्योती कभी यदि मान, मनाता था पास जा व्यस्त हुआ ! जब जो कुछ चाहा कबूतरी ने, उतना वह वैसे समस्त हुआ ; इस भाँति परस्पर पश्चियों मे भी, प्रतीति से प्रेम प्रशस्त हुआ । सुविशाल वनों में उद्दे (फरते, अवलोकते प्राकृत चित्र छटा ; कहीं शस्य से श्यामल खेत खड़े, जिन्हें देख घटा का भी मान घटा ! कहीं कोसों उजाड में झाड पड़े, कहीं आड में कोई पहाड सटा : कहीं कुंज लता के वितान तने, सब फूलो का सौरभ था सिमटा | झरने झरने की कहीं झनकार फ़हार का हार विचित्र ही था: हरियाली निराली, न माली लगा, फिर भी सब दग पवित्र ही था। ऋषियों का तपोवन था, सुरभी का जहाँ पर सिह भी मित्र ही था : बस, जानलो, सात्विक सुन्दरता, सुख संयत शान्ति का चित्र ही था। कहीं झील-किनारे बद्दे बद्दे प्राम, गृहस्थ-निवास बने हुए थे : खपरैलों में कड़, करैलों की बेल के खूब तनाव तने हुए थे। जल शीतल, अन्न जहाँ पर पाकर, पक्षी घरों में घने हुए थे ; सब ओर खदेश-खजाति समाज-भलाई के ठान ठने हुए थे।

इसी भॉति निहारते लोक की लीला, प्रसन्न वे पक्षी फिरें घर को ; उन्हें देखते दर ही से, मुख खोल के, बच्चे चलें चट बाहर को ! दुलराने. खिलाने. पिलाने से था अवकाश उन्हें न घडी भर को : कुछ ध्यान ही था न कबूतर को, कही काल चढा रहा है शर को । दिन एक बड़ा ही मनोहर था, छवि छाई वसनत की कानन में : सब ओर प्रसन्नता देख पड़ी. जड़ चेतन के तन में मन में 1 निकले थे कपोत-कपोती कहीं, पड़े झंड में घुम रहे वन में: पहुँचा यहाँ घोंसरे पास शिकारी, शिकार की ताक मे निर्जन मे । उस निर्देश ने उसी पेड के पास. बिछा दिया जाल को कौशल से : बहाँ देख के अन्न के दाने पड़े चले बच्चे अभिज्ञ जो थे छल से । नहीं जानते थे, कि यहीं पर है कहीं, दृष्ट भिडा पडा भूतल से : बस, फॉस के बॉस के बन्धन मे, कर देगा हलाल इमे बल से। जब बच्चे फॅसे उस जाल मे जा, तर वे घवडा उठे बन्धन मे : इतने मे कबूतरी आई वहाँ, दशा देख के व्याकुल हो मन में । कहने लगी, "हाय हुआ यह क्या ! सुत मेरे हलाल हुए वन में ; अब जाल मे जाके मिलूँ इनसे सुख ही क्या रहा इस जीवन में"। उस जाल में जाके बहेलिये के, ममता से कबूतरी आप गिरी, इतुने में कपोत भी आया वहाँ, उस घोंसले में थी विपत्ति निरी। लखते ही अधेरा-सा आगे हुआ, घटना की घटा वह घोर घिरी : नयनों से अचानक बूंद गिरे, चेहरे पर शोक की स्याही फिरी। तब दीन कपोत बढ़े दुख से कहने लगा-"हा ! अति कष्ट हुआ : निबलो हो को दैव भी मारता है, ये प्रवाद यहाँ पर स्पष्ट हुआ । सब सूना किया, चली छोड प्रिया, सब ही विधि जीवन नष्ट हुआ : इस भॉति अभागा अतृप्त ही मै, सुख भोग के खर्ग से भ्रष्ट हुआ ! कल-कूजन-केलि-कलोल मे लित हो, बच्चे मुझे जो सुखी करते : जब देखते दूर से आता मुझे, किलकारियाँ मोद से जो भरते । समुहाय के, धाय के, आय के पास, उठाय के पख नहीं ठरते ; वही हाय ! हुए असहाय, अहो, इन नीच के हाथ से हैं मरते ।

#### रूपनारायण पाण्डेय

गृह-लक्ष्मी नहीं जो जगाय रहा करती थी सदा सुख-कल्पना को : शिश भी तो नहीं, जो उन्हीं के लिए सहता इस दारुण वेदना को । वह सामने ही परिवार पडा पडा भोग रहा यम यातना को , अब मैं ही वृथा इस जीवन की, रख कैसे सहुँगा विडम्बना की । यहाँ सोचता था यों कपोत, वहाँ चिडीमार ने मार निशाना लिया : गिर लोट गया घरती पर पक्षी, बहेलिये ने मनमाना किया । पल में कुल का कुल काल कराल ने भृत भविष्य में भेज दिया, ध्यणभंगर जीवन की गति का यह एक निदर्शन है बढिया । इर एक मनुष्य फॅसा जो ममत्व मे, तत्व महत्व को भूलता है, उसके शिर पै खुला खडग सदा, बँधा धागे मे धार से झुलता है। वह जाने विना विधि की गति का अपनी ही गडन्त मे फूलता है: पर अन्त को ऐसे अचानक अन्तक अस्त्र अवश्य ही हलता है . पर जो मन भोग के साथ ही योग के काम पवित्र किया करता : परिवार से प्यार भी पूर्ण रखे, पर-पीर परन्तु सदा इरता । निज भाव न भूल के, भाषा न भूल के, विघ्न व्यथा की नहीं डरता ; कृतकृत्य हुआ इसते इसते, वह सोच सँकोच विना मरता । प्रिय पाठक ! आप तो विज्ञ ही हैं, फिर आप को क्या उपदेश करें : शिर पै शर ताने बहेलिया काल खड़ा हुआ है, यह ध्यान धरें। दशा अन्त को होनी कपोत की ऐसी, परन्तु न आप जरा भी डरें : निज धर्म के कर्म सदैव करे, कुछ चिह्न यहाँ पर छोड मरें ॥

### लोचनप्रसाद पाण्डेय

मृगी-दु'ख-मोचन वन एक बडा ही मनोहर था, रमणीयता का ग्रुचि आकर - सा . सुख शान्तिके साजसे पूरा सजा, वइ सोहता था कुसुमाकर-सा। शुभ सात्विक भाव/की लीलास्थली, कुछ प्राप्त उसे था अहो । वर-सा , रहती थी वहाँ मृग दम्पती एक, विचार के कानन को घर-सा। वन था वह पास तपोवनो के, करते तपसीगण वास जहाँ, जिनके सहवास से होता समत्व के, ममत्व विकास जहाँ। साथ जहाँ क्रोध विरोध का नाम न था, रहा बोध का वृत्ति विलास जहाँ: रहा क्षेम का शान्ति - समास जहाँ, रहा प्रेम का पूर्ण प्रकाश जहाँ। अति पृत परस्पर प्रेम रहा, वन के सब जन्तुओं के मन मे. वहाँ हिंसक हिस्र का भाव न था, न अभाव था धर्म का जीवन में ! विपिनौषधि मिष्ट वनस्पति की,

रुचि थी सदको शुचि भोजन मे .

क्या प्रभाव न है तप - साधन मे ।

समझो न स्वभाव विरुद्ध इसे,

## छोचनप्रसाद पाण्डेय

वन में शुक मोर कपोत कहीं, तरुओं पर प्रेम से डोलते थे: निज लाडलियों को रिझाते हुए, कभी नाचते थे कभी बोछते थे। पिक चातक मैना मनोहर बोल से, शर्करा कर्ण में घोलते थे; फिरते हुए साथ में बच्चे अहा ! उनके बहु भाँति कलोलते थे। करि केहरि मुग्ध हुए मन मे, वन में कहीं प्रेम से घूमते थे, फल फूल फले खिले थे सब ओर, इन तर भूमि को चुमते थे। झरने झरते करते रव थे, कहीं खेत पके हुए झूमते थे; वन शोभा मृगी मृग वे छखते. चखते तृण यों सुख लूटते थे। कहीं गोचर भूमि में सॉड सुडौल, भरे अभिभान सहा रहे थे: कहीं ढोरो को साथ में लेके अहीर, मनोहर वेण बजा रहे थे। कहीं वेणु के नाद से मुग्ध हुए, 'अहि' बाहर खोहों से आरहे थे: ऋषियों के कुमार कहीं फिरते हुए 'साम' के गायन गा रहे थे। चढ जाते पहाडों मे जाके कभी . कभी झाडों के नीचे फिरे विचरें: कभी कोमल पत्तियाँ खाया करें. कभी मिष्ट इरी इरी घास चरें।

## लोचनप्रसाद् पाण्डेय

सरिता जल मे प्रतिविम्ब लखें, निज शद्ध कहीं जलपान करें: कहीं मुग्ध हो निर्झर झईर से, तर कुंज मे जा तप ताप हरें। रहती जहाँ शाल रसाल तमाल के. पादपो की अति छाया घनी: चर के तृण आते थके वहाँ. बैठते थे मृग औ उसकी घरनी। पगुराते हुए हग मूंदे हुए, वे मिटाते थकावट थे अपनी: खुर से कभी कान खुजाते कहीं, सिर सींघ पै धारते थे टहनी। इस भॉति वे काल बिताते रहे, मुख पाते रहे, न उन्हें भय था, कभी जाते चले मुनि-आश्रमो मे . मिलता उन्हें प्रेम से आश्रय था। ऋषि कन्यागणों के सुकोमल पाणि के , स्पर्श का हर्ष सुखालय था: उनका ग्रम सार्विक जीवन मित्र ! पवित्र था और सुधामय था। कुछ काल अनन्तर ईश कृपा-वश प्राप्त हुई उन्हें सन्तति दो ; गही दम्पति प्रेम प्रशस्त की धार ने, एक को छोड नई गति दो। अब दो विधि के अनुराग जगे, पगे वे सुख में सुकृती अति हो. इस जीवन का फल मानो मिला, खिला प्रेम प्रसून सुसंगति हो।

## खोचनप्रसाद पाण्डेय

दिन एक लिये युग शावकों को , चरने को अकेले मृगी गई थी; वह चार वसन्त का काल रहा, वन शोभा निराली विभामई थी। शचि शैशव चचलता वशतः मगछौनो की लीला नई नई थी: भरते बहु भाँति की चौकडियाँ, उनकी द्रुत दौड हुई कई थी। वह तीनो जने निज नित्य के स्थान से, दूर अनेक चले गये थे: वन था वह नूतन ही उनको, सब दृश्य वहाँ के नये नये थे। तटनी तट की छवि न्यारी ही थी. लता कुज के ठाट मले ठये थे। बहती थी सगन्धित वायु अहा ! तृण कोमल ख्ब वहाँ छये थे। चरने लगे वे सुख साथ वहाँ, मय की न उन्हें कुछ भावना थी: यहाँ होगा बहेलिया पास कहीं. इसकी न इन्हें कभी कल्पना थी। पर दैव विधान विचित्र बडा. उसकी कुछ और ही योजना थी; पहुँचा वहाँ व्याध कराल महा. जिसको कि अहर की चिन्तना थी। लल बचों के साथ मृगी को वहाँ. झट घेर उन्हें चहुँ ओर लिया: उनके बिना जाने बिछा दिये जाल यों. पार्ख का मारग रोक दिया।

## स्रोचनप्रसाद पाण्डेय

रहती मैं अकेली तो क्या भय था, मझे सोचन था तन का अपने : पर साथ में लाइले जीवन मूर, ये छौने दुलारे हैं दोनों जने। फिर गर्भ में बालक है सुकुमार. इसी से मुझे दुख होते घने ; इम चारों का अन्त यो होगा हरे! यह जाना न था मन मे हमने । अब क्या करूँ दीन के बन्ध हरे! किसका मुझे बाकी भरोसा रहा: पथ है चहुँ ओर से मेरा घिरा, गिरा चाहता काल का वज्र महा। यह पावक वेग से उम्र हुआ, इसी आर बढा चला आता हहा: जिसकी खर ज्वाल से नन्हें अहो. इन छौनों का हे तन जाता दहा। अरि खान ये तीर से आते चले. इसी ओर को हैं अब खैर नहीं। बढता हुआ व्याध भी आ रहा है. बस अन्त है तीर जो छोडा कहीं। करते इम यों न विलाप प्रभो! मृग प्यारा इमारा जो होता यहीं. कहते हुए यों रक कंठ गया, चप हो मृगी हो गई स्तब्ध वहीं। करणावरणालय श्रीहरि की, इतने में हुई कुछ ऐसी दया; घन घोष के साथ गिरी बिजली. जिससे कि शिकारी अचेत भया।

## लोचनप्रसाद पाण्डेय

सब स्वान भगे वन के गर्जों से, वह जाल समूह भी तोडा गया; बरसा जल मूसलाधार, बुझी वन दावा, मिला उन्हें जन्म नया ! जिनपे हरि तुष्ट हैं तो अरि दुष्ट, करे क्या १ भ्रमें गिरिमे नगमे; रिपु की असि शूल कराल मृणाल-सी कोमल हो उनके पग में। बिछते मृदु फूल अहो ! पल में, दुख कंटक छाये हुए मग में ; जब रक्षक राम खड़े अपने, तब भक्षक कौन यहाँ जग में। यहाँ तीनों हुए अति विस्मित से, लिख श्री हरि की यह लीला अहा! अति मूक हुए-से कृतज्ञता से, घर जा रहे थे गहे मोद महा। वहाँ देख विलम्ब को व्यय हुआ, मृग हूँ दने को इन्हें आता रहा: सुख सीमा नहीं थी मिले जब चारों, मृगी के सुनेत्र से ऑसू बहा। निज ऑसू भरे नयनों से बता कर, वृत्त अहो निज यन्त्रणा का: मृगी ने मृग से सब हाल कहा, उस व्याध की ग्रप्त क्रमन्त्रणा का । फिर वृत्त कहा जगदीश दयानिधि के पदो में निज प्रार्थना का: उनकी दया का, उनकी कृपा का, उनकी दुख मंजन-साधना का ।

# स्रोचनप्रसाद पाण्डेय

मधुसूदन माधव की दया से,
हम रोग की ज्वाला मिटाते रहे,
भवबन्धन में हम बद्ध न हों,
करि कर्म से धर्म कराते रहे।
दुख स्वान से आकुल प्राण न हों,
हम स्वास्थ्य सुधा नित पाते रहें।
किलकाल शिकारों के लक्ष्य न हों,
यश श्रीहरि का नित गाते रहें।

#### रामचन्द्र शुक्क

#### 'आमन्त्रण

हग के प्रतिरूप सरोज इमारे उन्हें जग ज्योति जगाती जहाँ, जल बीच कलब-कराबेत कुल से द्र छटा छहराती जहाँ, धन अंजनवर्ण खरे तृणजाल की झाई पड़ी दरसाती जहाँ, बिखरे पक के निखरे सित पख विलोक बकी बिक जाती जहाँ. द्रम-अंकित, द्व-भरी, जङ-खंड जडी घरती छवि छाती जहाँ, हर हीरक-हेम-मरक्त-प्रभा, ढल चन्दकला है चढाती जहाँ, हॅसती मृदु मूर्ति कळाघर की कुमुदो के कळाप खिळाती जहाँ, घन-चित्रित अंबर अंक घरे सुषमा सरसी सरसाती जहाँ, निधि खोल किसानों के धृल-सने अम का फल भूमि बिछातो जहाँ, चुन के, कुछ चोच चला करके चिडिया निज भाग बॅटाती जहाँ. कगरो पर कॉस की फैली हुई धवली अवली लहराती जहाँ, मिलि गोपों को होली कलार के बीच है गाती औ गाय चराती जहाँ. जननी धरणी निज अक लिये बहु कीट पतंग खेलाती जहाँ, ममता से भरी हरी बॉह की छॉह पसार के नीड बसाती जहाँ, मृदु वाणी, मनोहर वर्ण अनेक लगाकर पंख उडाती जहाँ, उजली कॅकरीली गली में घॅसी तनु धार लटी बल खाती जहाँ. दलराशि उठी खरे आतप मे हिल चंचल चौंघ मचाती जहाँ, उस एक हरे रॅग मे हलकी गहरी लहरी पड जाती जहाँ. कल कर्नुरता नम की प्रतिविभिन्नत खंजन में मन भाती जहाँ, कविता, वह हाथ उठाये हुए, चलिए कविवृत्द् ! बुलाती वहाँ ।

हृद्य का मधुर भार

ए हो वन, बंजर, कछार, हरे-भरे खेत!

विटप, विहग ! सुनी अपनी सुनावें हम ! छूटे तुम, तो भी चाह चित्त से न छूटी यह ,

बसने तुम्हारे बीच फिर कभी आर्वे हम। सद्देचले जा रहे हैं बॅघे अपने ही बीच,

जो कुछ बचा है उसे बचा कहाँ पावे हम ? मूल रस-स्रोत हो हमारे वही, छोड तुम्हे

स्खते हृदय सरसाने कहाँ जावें हम ! रूपों से तुम्हारे पले होंगे जो हृदय वे ही

मंगल की योग-विधि पूरी पाल पावेंगे । जोड के चराचर की सुख-सुषमा के साथ,

सुख को हमारे शोभा सृष्टि की बनावेगे। वे ही उस मॅहगे हमारे नर - जीवन का

कुछ उपयोग इस लोक मे दिखार्वेगे | सुमन-विकास, मृदु आनन के हास, खग

मृग के विलास बीच भेद को घटावेंगे ॥ प्रकृति के गुद्ध रूप देखने को ऑखे नहीं,

जिन्हें वे ही भीतरी रहस्य समझाते हैं। इ.ठे-इ.ठे भावों के आरोप से आच्छन्न उसे

करके पाखड कला अपनी दिखाते हैं। अपने कलेवर की मेली औं कुचैली वृत्ति

छोप के निराली छटा उसकी छिपाते हैं। अश्रु, श्वास, ज्वर, ज्वाला, नीरव रुदन नित्य

देख अपना ही तत्री-तार वे बजाते हैं ॥ धर्म, कर्म, व्यवहार, राष्ट्रनीति के प्रचार,

सब मे पाखण्ड देख इतने न हारे हम । काव्य की पुनीत भूमि बीच भी प्रवेश किन्तु

उसका विलोक रहे कैसे धीर धारे हम !

सच्चे भाव मन के न कवि भी कहेंगे याद कहाँ फिर जायँगे असत्यता के मारे हम ! खलेगा 'प्रकाशवाद' जिनको हमारा यह कहेंगे क़वाद वे जो लेंगे सह सारे हम ॥ आज चली मडली इमारी एक घूमे हुए नाले का कछार घरे और ही उमग मे। बुँघली-सी ध्रप ध्ल-सने वात-मंडल से ढालती है मृद्ता की आभा इर रंग मे। आंजित दगचल की कोर से किसीकी खुल रजित रसा में रसी इसती तरग में--मानो मदभरी ढीली दृष्टि है किसी की बिछी . मन को रमाती रम जाती अंग अंग मे ॥ धीले. कंकरीले. कटे विटकट कगार जहाँ जडो की जटा के जाल खिचत दिखाते हैं। निकल वहीं से पेड आड़े बढ़े हुए कई अधर मे लेटे हुए अग लपकाते हैं। भूमि की सलिल सिक्त स्यामता में गुछी हरी द्व के पटल पट शीतल बिछाते हैं। सारी इरियाली छॉट लाल लाल छीटे बने छिटके पलाश चित्त बीच छपे जाते हैं॥ बातें भी इमारे साथ उठी चली चलती हैं, माद-पूर्ण मानस के मुक्त हैं अनेक द्वार। चारों ओर छोटे बड़े शब्द-स्रोत छूट छुट मिलते बढाते चले जाते हैं अखंड धार। उठती हैं वीच बीच हास की तरंगें ऊँची. शोंक में झुलाती टकराती हमें बार बार। शांडियाँ कटीली कर बैठती हैं छेडछाड .

उलझ सुलझ काई पाता है किसी प्रकार ॥

शिश्यों की पीवर गॅठीही पेडियों से फूटी सरल लचीली टूटी डालियाँ कही कहीं। नील-स्याम-दल-मदें छोर छितराए हुए शीर्ण मुरझाए फूल - झौर हैं झुला रहीं। कोरे ध्रथ ध्रमले गगनपट बीच खुले, सेमलो के शाखा-जाल खचित खडें वहीं। लसे हैं विशाल लाल सपुर से फूल चोल, वसे हैं विहग अग जिनके छिपे नहीं ॥ आए अब ऊपर तो देखते है चारो ओर रूप के प्रसार चित्त-रुचि के प्रचार से। उछल, उमड और झूम-म। रही है स्िष्ट गुफित हमारे साथ किसी गुप्त तार से ! तोडा था न जिसे अभी खींच अपने को दूर, मोडा था न मुहँ का पुराने परिवार से। उत्सव में, विष्ठव में, शानित में, प्रकृति मदा हमे थी बुलाती उसी प्यार की पुकार से ॥ घुँघले दिगंत मे विलीन हरिदाभ रेखा किसी दूर देश की-सी झलक दिखाती है। जहाँ खर्ग भूतल का अन्तर मिटा है चिर, पथिक के पथ की अवधि मिल जाती है। भूत औ भविष्यत की भव्यता भी सारी छिपी दिव्य भावना-सी वहीं भासती भूळाती है। द्रता के गर्भ में जो रूपता भरी है वही माधुरी ही जीवन की कटुता मिटाती है ॥ निखरी सपाट कोरी चिकनी कठोर भूमि सामने हमारे क्वेत झलक दिखाती है। जिसके किनारे एक ओर सूखी पत्तियों की पाडु - रक्त मेखला रणित हिल जाती है।

आस पास धल की उमग कुछ दूर दौड दब मे दमक हरियाली की दबाती है। कंटिकत नीलपत्र मोडती घमीइयो के रक्तगभ - पीतपट - दल छितराती है ॥ ग्राम के सीमात का सहावना खरूप अब भारता है, भूमि कुछ और रग छाती है। कहीं कहीं किंचित हेमाम हरे खेतीं पर रह - रह द्वेत शुक आभा लहराती है। उमडी-सी पीली भूरी हरी द्र्म-पुज घटा घेरती है दृष्टि दूर दौडती जो जाती है । उसीमे विलीन एक ओर धरती ही मानों घरों के स्वरूप में उठी-सी दृष्टि आती है। देखते हैं जिधर उधर ही रसाल - पुंज मजु मजरी-से मढ़े फूले न समाते हैं। कही अरुणाभ, कहीं पीत पुष्पराग - प्रभा उमड रही है, मन मम हए जाते हैं। कोयल उसीमें कहीं छिपी कृक उठी जहाँ, नीचे बाल बन्द उसी बोल से चिढाते है। छलक रही है रस - माधुरी छकाती हुई . सौरम से पवन झकारे भरे आते हैं। देख देव - मन्दिर पुराना एक, बैठे हम वाटिका की ओर जहाँ छाया कुछ आती है। काली पड़ी पत्थर की पृष्टियाँ पड़ी हैं कई . घेर जिन्हें घास फेर दिन का दिखाती है। क्यारियाँ पर्क हैं, छत पथ मे उगे हैं, झाड़ , बाड की न आड कहीं दृष्टि बॉध पाती है। न जो रूप वहाँ भूमि को दिया था कभी . उसे अब प्रकृति मिटाती चली जाती है।

मानव के हाथ से निकाले जो गए थे कभी ,
धीरे धीरे फिर उन्हें लाकर बसाती है।
फूलों के पड़ोस में घमोय, बेर औं बबूल
बसे हैं, न रोक-टोक कुछ भी की जाती है।
सुख के या रूचि के विरुद्ध एक जीव के ही
होने से न माता कुपा अपनी हटाती है।
देती है पबन, जल, धूप, सबको समान,
दाख औं बबूल में न भेद भाव लाती है।
मेड़ पर वासक की छिन्न पिक मिक्खियों की
भीड को बुलाके मधु - विन्तु है पिला रही।
झंद की धवल हास-माधुरी उसीके पास,

स्वास की सुवास हे समीर में मिला रही। कोमल लचक लिये डालियॉ कनेर की जो,

अरुण प्रस्न गुच्छे मोद से खिला रही। चल चटकीली चटकाली चहकार भरी,

बार बार बैठ उन्हें हाव से हिला रही ॥ कोने पर कई कोविदार पास पास खड़े,

वर्तुल विभक्त दलराशि घनी छाई है। बीच बीच स्वेत अरुणाभ झलराए फूल

झॉकते हैं सुन "ऋतुराज की अवाई है।" पत्तियों की कोर के कटाव पर फूछी हुई

ऑखों में हमारी जवा झोंकती छछाई है। भौरे मदमाते मेंडराते गूँज गूँज जहाँ,

मधुर सुमन-गीत दे रहा सुनाई है-॥

"आओ, आओ, हे भ्रमर! कमनीय कृष्ण-कान्तिघर!!

देखो, जिस रूप, जिस रंग में खिले हैं हम आकुल किसीके अनुराग में अवनि पर ! इसी रूप-रंग में खिला है कोई और कहीं, जाओ वहीं मधुप सुनाओ गूँज पल भर। रंग मे उसीके चूर, घूछ हो हृदय यह धीरे धीरे उडा चला जाता है विखर कर। जाओ पहुँचाओ पास प्रिय के हमारे अब अधिक नहीं तो एक कण मित्र मधुकर !" नार्भ में धरित्री अपने ही कुछ काल जिन्हें घरकर गोद में उठाती फिर चाव से। औरस सगे हैं वे ही उसके जो हरे हरे खड़े लहराते पले मृद् श्रीर-स्राव से। भरती है जननी प्रथम इनको ही निज भरे हुए पालन औ रंजन के भाव से। पालते यही हैं, बहलाते भी यही हैं फिर, सारी सृष्टि उसी प्राप्त शक्ति के प्रभाव से !! तप्त अनुराग जब उर में वसुंधरा का उठता है लहरें सकंप लहकारता। देखता है उसे ध्वंस ज्वाला के खरूप मे तू प्यार की ललक नहीं उसकी विचारता। निज खंड अनुराग से न मेल खाता देख नर तू विभीषिका है उसको पुकारता। द्र कर पालन की शक्ति की शिथिलता को वही नव जीवन से भरी फूॅक मारता ॥ उसी अनुराग के हैं शीतल विकास सब कोमल अरुण किसलय क्या कुसुमदल। नीरव संदेश कहो, प्रेम कहो, रूप कहो, सब कुछ कहो उन्हें सच्चे रग में ही दछ। रग कैसे रंग पर उड उड द्वकते हैं, पवन में पंख बने तित्रही के चाखे चहा।

यों जब रूप मिलें बाहर के भीतर की भावना से, जानो तब कविता का सत्य पल ॥ गया उसी देवल के पास से है ग्राम-पथ, इवेत धारियों में कई घास को विभक्त कर । थहरों से सटे हुए पेड और झाड हरे, गोरज से धुमले जो खड़े हैं किनारे पर । उन्हें कई गाएँ पैर अगले चढाए हुए, कंठ को उठाए चुपचाप हो रही हैं चर । जा रही हैं घाट ओर ग्राम - बनिताएँ कई, लौटती है कई एक घट ओ कलश भर ॥ इतने मे बकते औ झकते से बूढे बूढे, भगतजी एक इसी ओर बढे आते हैं। पीछे पीछे लगे कुछ बालक चपल उन्हें, 'सीताराम सीताराम' कहके चिढाते हैं। चिढने से उनके चिढाने की चहक और, दल को वे अपने बढाते चले जाते हैं। कई एक कुक्कुर भी मुहॅ को उठाए साथ, लगे लगे कंठ-स्वर अपना मिलाते हैं॥ कई ललनाएँ औं कुमारियाँ कुत्रहल से, ठमक गई हैं उसी पथ के किनारे पर 1 मन्दिर के सुथरे चबुतरे के पास बढ सिर से उतार घट-कलश हैं देती घर । हावमयी छीला यह देख के भगतजी की भीतर ही भीतर विनोद से रही हैं भर । मुख से तो कहती हैं 'कैसे दृष्ट बालक हैं ,' लोचनों से और ही संकेत वे रही हैं कर ॥ स्हे बास बीच से है फूटती गोराई कहीं. पीतपट बीच छुकी सॉवली छुनाई है।

#### रामचन्द्र शुक्र

भोले भले मुख में कपोल विकमाती हुई
मंद मृदु हास-रेखा दे रही दिखाई है।
चंचल हगों की यह चटक निराली ऐसे
जनपद छोड और जाती कहाँ पाई है।
विविध विकास भरी लहलही मही बीच,
घटित प्रफुल द्युति यह सुधडाई है॥

# गयाप्रसाद शुक्क 'सनेही'

#### सत्य की उपासना

सत्य सृष्टिका सार सत्य निर्वल का बल है सत्य सत्य है सत्य नित्य है अचल अटल है। जीवन सर में सरस मित्रवर यही कमल है: मोद मधुर मकरन्द सुयश-सौरभ निर्मल है ॥ सन-मिलन्द मिन-बन्द के मचल मचल इस पर गये। प्राण गये तो इसी पर न्योछावर हो कर गये ॥ अटल सत्य का प्रेम भरे जिस नर के मन में: पाये जो आनन्द आत्मबल के दर्शन में। पशुबल समझे तुच्छ खडग भूषण गर्दन में : सनके भी जो नहीं गोलियों की सन सन में । जीवन में बस प्रेम ही जिसका प्राणाधार हो। सला गले का हार हो इतना उस पर प्यार हो ॥ तुम होगे सुकरात जहर के प्याले होंगे: हार्थों में हथकड़ी पदों में छाले होंगे ! ईसा से तुम और जान के छाले होंगे: होगे तुम निश्चेष्ट इस रहे काले होंगे: होना मत व्याकुल कहीं इस भवजनित विषाद से । अपने आग्रह पर अटल रहना बस प्रह्लाद से ॥ होंगे शीतल तुम्हें आग के भी अङ्गारे: मर न सकोगे कभी मौत के भी तुम मारे । क्या गम है, गर छट जायंगे साथी सारे: बहलावेगे चित्त चन्द्र चमकीले तारे॥ दुख में भी सुख शान्ति का नव अनुभव हो जायगा । प्रेम सिल्ल से द्वेष का सारा मल घो जायगा ।!

## गयाप्रसाद् शुक्त 'सनहों'

धीरज देगी तुम्हें मित्रवर मीरा बाई;
प्रेम-पयोनिधि थाह भक्ति से जिसने पाई।
रही सत्य पर डटी प्रेम से बाज न आई;
कृष्ण-रंग में रँगी कीर्ति उज्ज्वल फैलाई।।
आई भी उसकी टली वह विष प्याला पी गई।
मरी उसीकी गोद में जिसको पाकर जी गई।!
सत्य-रूप हे नाथ! तुम्हारी शरण रहूँगा;
जो व्रत है ले लिया लिये आमरण रहूँगा।
प्रहण किये में सदा आपके चरण रहूँगा;
भीत किसीसे और न हे भयहरण रहूँगा॥
पहली मंजिल मौत है प्रेम-पन्थ हे दूर का।
सुनता हूं मत था यही सुली पर मन्सूर का॥

#### क्रांति मे शांनित

घूमता कुलाल-चक्र कितनी ही तीव्रता से,

एक रेखा सुस्थिर, छिपी है चकफेरे में।
छिपी रहती है मद मुस्कान-छिब छाया,

भाग्य-भामिनी के तीखे तेवर-तरेरे में।
आशा-द्वार खुळते भी लगती नहीं है देर,

डालती निराशा जब चित्त घोर घेरे में।
कान्ति में 'सनेहीं' एक शांति का निवास छिपा,

प्रवल प्रकाश छिपा अधिक अधेरे में।

## गयाप्रसाद शुक्त 'सनेहा'

## बुभा हुआ दोपफ

करने चले तग पतग जलाकर मिट्टी में मिट्टी मिला चुका हूँ । तम-तोम का काम तमाम किया दुनिया को प्रकाश में ला चुका हूँ ।। निह चाह 'सनेहीं' सनेह की और सनेह में जी मैं जला चुका हूँ ।। बुझने का मुझे कुछ दुःख नहीं, पथ सैकडों को दिखला चुका हूँ ।। जगती का अधरा मिटा ऑखों में, ऑख की तारिका हाके समाये । परवा न हता की करे कुछ भी, भिद्धे जाके जो कीट पतंग जलाये ।। निज ज्योति से दे नवज्योति जहान को अन्त में ज्योति में ज्योति मिलाये । जलना हो जिसे वो जले मुझ-सा, बुझना हो जिसे मुझ-सा बुझ जाये ।। छघु मिट्टी का पात्र था स्नेह भरा जितना उसमें भर जाने दिया । घर बत्ती हिये पै कोई गया, चुपचाप उसे धर जाने दिया । पर-हेतु रहा जलता मैं निशाभर मृत्यु का भी डर जाने दिया । मुसकाता रहा बुझते - बुझते हॅसते - हॅसते सर जाने दिया ।

#### नहीं नहीं

ऑखो-ऑखों मे न मुसकाते कभी आते जाते,

छुटते ही लोचनो में जल भरते नहीं। बनना न होता यदि उनको हृदय हार,

हॅसते ही हॅसते हृदय हरते नहीं।

सची जा लगन नहीं मिलन असंभव तो ,

आशावान प्रेमी हैं निराश मरते नहीं। अंगीकार करना न उनको 'सनेही' होता ,

नहीं कर देते 'नहीं-नहीं' करते नहीं ॥

# गोपालदारणसिंह

#### अचरज

मैंने कभी सोचा वह मंजुल मयंक मे है,
देखता इसीसे उसे चाव से चकोर है।
कभी यह ज्ञात हुआ वह जलघर मे है,
नाचता निहार के उसी को मंजु मोर है।
कभी यह हुआ अनुमान वह फूल मे हे,
दौडकर जाता मृग-चृन्द जिस ओर है।
कैसा अचरज है, न मैंने जान पाया कभी,
मेरे चित मे ही छिपा मेरा चितचोर है।

#### वह

रहती उसी की मंजु मूर्ति मनोमन्टर में ,
जगमग ज्योति जग रही मनभाई है।
छोचनों ने जल भर भर नहलाया उसे ,
अश्रु मोतियों की मृदुमाला पहनाई है।
उर ने पवित्र प्रेम आरती दिखाई उसे ,
सासो ने चलाया पला अति सुखदाई है।
चित्त-वृत्तियाँ है सब सेवा में उसी की लगी ,
प्राणों में उसी/की आज होती पहुनाई है।

#### प्रतीक्षा

बह गही तरल तरग अंग अंग अंग में है,
प्रेम की तरंगिणी तरंगित है तन में।
मन में छिपाये छिपती है आंभलाषा नहीं,
झलक रही है आशा रुचिर वदन में।
स्यों त्यों देखने को हम होते हैं अधीर और,
स्यों ज्यों अब हो रहा विलम्ब आगमन में।
जान पड़ता है उन्हें लाने को यहाँ तुरन्त,
आतुर है प्राण उड जाने को पवन में।

#### गोपाल्डारणसिह

#### स्मृति

प्रात प्रयाण कथा सुन के, उसके मुख-पकज का मुरझाना । और जरा हॅस के उसका, अपने मन का वह भाव छिपाना ॥ किन्तु अचानक ही उसके, वर लोचन में जल का भर आना। संभव है न कभी मुझको, इस जीवन में वह दृश्य मुलाना ।

उठके सबेरे नित्य जाऊँगा. चराने गाय. शाम को उन्हीं के साथ घाम लौट आऊँगा । नाच्च और गाऊँगा सदैव बालकों के संग, द्ध, दिध, माखन चुराके खूब खाऊँगा। पहन वसन पीले, वनमाला, मोरपख, घूम घूम चारों ओर मुरली बजाऊँगा। मैया को कहूँगा दाऊ, लेगी तू बलैया मेरी, फिर क्या न मैया ! मैं कन्हैया कहलाऊँगा ॥

सुन्दर सजीला चटकीला वायुयान एक,

मैया ! हरे कागज का आज मैं बनाऊँगा । उस पर चढके करूँगा नम की मैं सैर,

बादल के साथ साथ उसको उडाऊँगा।

मन्द मन्द चाल से चलाऊँगा उसे मैं वहाँ,

चहक चहक चिडियों के संग गाऊँगा। चन्द्र का खिलौना मुगजीना वह छीन लूँगा,

मैया को गगन की तरैया तोड लाऊँगा ॥

# चन्द्र खिलौना

देख पूर्ण चन्द्रमा को मचल गया है शिशु . "द्गा मे खिलौना यह मुझे अति भाया हे !" माता ने अनेक भॉति उसे समझाया पर. एक भी न माना और ऊधम मचाया है।

## गोपाळशरणसिह

निज मुख-चन्द्र का रुचिर प्रतिविम्ब तब , दिखाकर दर्ण में उसे बहलाया है । इस कर कौतुक से बोली चार चन्द्रमुखी , ले तू अब चन्द्र वह इसमें समाया है ॥ देख आरती में परलाई पूर्ण चन्द्रमा की , शिशु ने समोद निज हाथ को बढाया है । उसी धण चन्द्रवदनी के मुख-चन्द्र का भी , देख पडा वहाँ प्रतिविम्ब मनभाया है । जान पडता है उन दोनों को विलोक कर , एक ही समान उन्हें विधि ने बनाया है । हुँ मैं किसे और किसे छोडूँ हीन मान कर , इस असमंजस में वह घबराया है ॥

#### अज्ञान

पान मैं न खाती कभी तो भी ये अघर मेरे, लाल लाल होते जा रहे हैं क्यो प्रवाल से १ बढ गये सत्य ही क्या मेरे ये विलोचन हैं, लगते न जाने क्यों वे मुझको विशाल से १ जोर जोर मुझ से चला है क्यों न जाता अब, धिख-सी रही हूँ मन्द चाल मैं मराल से । सजनी, भला क्यों मुझे यह गुडियों का खेल, खेलना न नेक भी है भाता कुछ काल से !

#### व्रज-वर्णन

आते जो यहाँ हैं ज-भूमि की छटा वे देख नेक न अघाते होते मोद-मद-माते हैं। जिस ओर जाते उस ओर मन भाते दृश्य, छोचन छुमाते और चित्त को चुराते हैं।

#### गोपाल शरणसिह

पल भर अपने को भूल जाते हैं वे सदा, स्खद अतीत-सुधा-सिन्धु में समाते हैं। जान पडता है उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ, मैया मैया टेरते हैं गैया को चराते हैं॥ करते निवास छवि धाम घनस्याम-मृङ्ग , उर कलियों में सदा वज नर-नारी की । कण-कण मे हे यहाँ व्यास हग सुलकारी, मंजु मनोहारी मूर्ति जुगुल नुरारी की। किसको नहीं है सुध आती अनायास यहाँ, गोवर्धन देख कर गोवर्धन-धारी की ? न्यारी तीन लोक से है प्यारी जन्मभूमि यही, जन मन हारी वृत्दा विपिन विहारी की ॥ अकित ब्रजेश की छटा है सब ठौर यहाँ, लता द्रम-बिह्नयों में और फूल फूल में। भूमि ही यहाँ की सब काल बतला-सो रही, ग्वाल बाल संग वह लोटे इस धूल में । फ़ल फल रूप में है वशी रव गूँज रहा, जाके सुनो कलित कलिंदजा के कूल में। ग्राम-ग्राम धाम-धाम में हैं घनश्याम यहाँ, किन्तु वे छिपे हैं मजु मानस दुक्छ में ॥ अब भी मुकुन्द रहते हैं बज भूमि ही मे , देखते यहाँ के दृश्य दृग फेर फेर की। छिपे उर कुझ मे हैं वृन्दावन वासिया के, थकते वृथा ही , लाग उन्हें हेर हेर के ! चित्त-वृत्तियाँ हैं सब गोवियाँ उन्हीं की बनी, रहती उन्हींके आस पास घेर घेर के। आठों याम सब लोग लेते हैं उन्होंका नाम . · मानो हैं बुलाते 'स्याम स्याम' टेर टेर के ||

## गोपालशरणसिह

वहीं मं वहीं महीं किलत किलद जा है,

ग्राम और धाम की विशेष छिब धाम है।
वहीं वृन्दावन है निकुज-दुम-पुंज भी हैं,

छिलत छताएँ छाछ छोचनाभिराम है।
वहीं गिरिराज गोपजन का समाज वहीं,

वहीं सब साज बाज आज भी छछाम है।

वज्ञ की छटा विछोक आता मन में है यहीं,

अब भी यहाँ ही शुभ-नाम धनश्याम है।।
देते हैं दिखाई सब दृश्य अभिराम यहाँ,

सुषमा सभी की सुध श्याम की दिखाती है।

पूछों फछी सुरभित रुचिर दुमाछियों से,

सुरभि उन्हींकी दिल्य देह की ही आती है।

सुरश उन्हींका शुक सरिका सुनाती सदा,

कुक कुक कोकिछा उन्हींका गुण गाती है।

हरी भरी हग-सुखदाई मन भाई मंजु,

यह वज-मेदिनी उन्हींकी कहलाती है।

# जगद्म्बापसाद् मिश्र 'हितैषी'

#### प्रभाती

8

रिवरत किरीट घरे चुित कुन्तलों की नव नीरघरों पै लिये।
श्रुति भार हितैषी स्ववादित-वीण का किन्नरों से भ्रमरों पै लिये।
उतरी पहतीं नभ से परी-सी तुम स्वर्ण-प्रभात परों पै लिये।
किरणों के करों-सरों के जलजात उषा की हुँसी अघरों पै लिये।

२

सँग खर्ण सुमेर को लेके कुवेर की है नम से नगरी उतरी।

कि त्रिक्ट से सिधु में स्नान को सोने की लंक है शोभा भरी उतरी।

परिणीता नई अवधेश के सौध कि सीता बनी सँवरी उतरी।

सुरशाप से शापिता स्वर्ग से या पृथ्वी पै प्रभाती परी उतरी॥

3

नीलोत्पला शैय्या पर निद्रित नीहारिका थी,

हारने लगे थे कल कल गान करने।
उलझे उषा के केश अपने करों से जब

अलग अलग लगा अशुमान करने।
अम्बर खिसत होके जब ओस अम्बुधि में

सुमनों की सुषमा लगी थी स्नान करने।
नाशक वियोग रोग अनुपान आनन्द से

तब योग-वारुणी लगा मैं पान करने।

# जगद्म्बाप्रसाद् मिश्र 'हितेषी'

#### घटा

सहते दुःख "पी कहाँ" "पी कहाँ '— यों

कहते — पिहा बिरमा रही है।

सुखदायी बनी मधुपायी जनों के

मनों के मयूर भ्रमा रही है।

उनके मद - प्लावी हगो पर यों

लटकी लट कुंचित आ रही है।

मनो अम्बर से उतरी मधु मन्दिर पै

घनो की घटा छा रही है॥

#### कल्किा

खहसा बिछुदे प्रिय खोजने को घन जीवन को फिर से निकर्ली, नहीं देख सकीं जिन्हें वे दिन देखने यौवन के, फिर से निकर्ली। मित-इंद्विनी काल की कटक भाले लिए तन के फिर से निकर्ली, मिह से मृत कोमल कामिनियाँ किलका बन के फिर से निकर्ली!

# दुखियों का है

इस धूिल कणवाले लोक का तो घेरे हुए ,

शाक - जल - पूर्ण पारावार दुखियों का है !

सुख की समृद्धि देखते हैं जिसे सम्मुख ये

अन्तर में दाबे दुख-भार दुखियों का है !

शान्त जलधार में धरा के ही अशान्त सुप्त

जवालामुखी - जिनत उभार दुखियों का है !

उपर प्रसार तारकों के हास्य का है किन्तु

नीचे पृथ्वी के हाहाकार दुग्वियों का है !!

# अनुप शर्मा

सिद्धार्थ का रग-भवन धीरे चलो, चुप रहो, यह यामिनी हे, सोते यहीं निकट राजकुमार भी हैं, ऐसा न हो कि जग जाय उठे कहीं वे . चिन्ता करें, चल पड़े, तज गेह भी दें। क्या ही प्रसन्न-वदना मधु यामिनी में है पूर्णिमा परम निर्मेल ज्योतिवाली. अत्युज्जवला-तुहिन - दीधिति-अक-शोभी है गंधवाह बहता हृदयापहारी । है चार हास-सहिता छवि चन्द्रमा की फैली हुई वसुमती - तल पे मनोशा, जो आम्र के सघन पछव मध्य जाके है खेलती प्रणय - संयुत मंजरी से। फूला अशोक-तक है अति मोददायी, गुंजार - युक्त भरते अलि भॉवरे हैं . देखो, तस्य खग - सहति को जगाते भू पै मधूक गिरते परिपक्ष होके। नीलाभ व्योम अब निर्मल हो गया है हैं रौप्य - घौत अति मंजु दिगागनाएँ, क्या ही अनादि नम और अनन्त भू पै फैली हुई सुभग सुन्दर चंद्रिका है। शाखा - समूह हिम-दीधिति धौत-सा है ,
है पत्र - पुष्प सब शाभित कौसुदी में ,
लोनी लता लिलत - पेशल बल्लरी की ,
आराम में अकथनीय प्रभा लसी है।

उत्कंठिता सरस रागवती मनोशा बैठो हुई सल्लिल के तट पै चकोरी, है मंत्र-मुग्ध मन से लखती शशी को प्रत्येक बार निज पक्ष फुला रही है।

क्या ख़ब्छ नीर-मय निर्झर हो रहे हैं, जो शब्द मन्द करते सित यामिनी में। मानो सभी निरत विश्रुत गान में हैं, गाते हुए विरुद चैत्र -विभावरी का।

अत्यु ज्वल रजिन की कमनीयता में है व्योम की सुभग मेवकता अनूठी, कैसी समृद्धि अवदात निसर्ग की रे मानो सतोगुणमयी धरणी हुई है।

आभा असीम सिर के सित कुछ की है धारा छगी रजा-पत्र नमा मनोशा, कैसी विशिष्ट छवि नीर-तरग की है गम्भीर धीर बहती सिर रोहिणी है।

चन्द्रोज्ज्वल सुभग सुन्दर कान्तिवाली
कैमी प्रशस्त छवि-सयुक्त दिग्वधू है;
शोभामयी वसुमती कर यामिनी में
जोतस्ता लसी अमित सुन्दर शोभनीया।

छाई हुई अविन पै मृदुतामयी जो , नाना - प्रस्त - मकरन्द - सुवासिता जो , नक्षत्र की अविष्ठ से सुभगा बनी जो , सो कौमुदी कल्पित रंग-निकेत में है ।

होता हुआ अचल की तुहिनस्थली से छूता हुआ सरित-सारॅग आ रहा जो , जाती - मृगाक - कलिका-मकरन्द वाही आराम-मध्य मृग-वाहन दवास लेता।

जो धाम के शिखर पै पहले चढा था , सो चन्द्रविम्ब छिटका अब मेदिनी पै , निस्तब्ध है रजनि, नीरव रोदसी है , विभाम-धाम शिशु-सा यह सो रहा है।

नक्षत्र की अविल खर्ण-ललाम धारे, सुप्ता यथा रजिन एण-दशी लसी हो, प्रत्येक बार मित्र तोरण-वाद्य के जो, स्वप्तस्थ है इसलिए बक-सी रही है।

जो द्वारपाल-ध्विनि विश्वत हा रही है, मुद्रामयी अथच अकन-युक्त सो है। होती समीर - सनकार गभीरता से, निद्रा-निमम सब संसुति हो रही है।

विश्राम-धाम पर मंजु मयूख-माला, होती निविष्ट गृह-मध्य गवाक्ष द्वारा, सोती हुई विधु-मुखी रमणी जनों की, आदर्श-से अधर पै झुक ह्यमती है।

श्रीरंग - गेह परिचालन - शील बाला , हैं सो रही सकल भूपर उर्वशी-सी , आसक्त नेत्र पडते जिस कामिनी पै , रंभा-समान दिखला पडती वही है !

प्रत्येक सुप्त रमणी अति ही मनोज्ञा,
निद्रा-निमील्ति-ह्यी अब ईह्यी है,
मानो विलोक रजनी हट-बद्ध होके,
ले अंक मे कमलिनी अलि सो गई है।

कैसी प्रसप्त छिंब रूप प्रदर्शिनी है, ऑखे जहाँ निरखती रुकती वहीं हैं, जैसे समूह पदु-गारुड - नीलकों के, आकृष्ट नेत्र करते द्रुत दर्शकों के।

सोती पड़ी अविन पै परिचारिकाएँ, है गात्र की न जिनको सुधि वस्त्र की भी, आधे-खुले सुभग मंजु उरोज ऐसे, जैसे 'अनूप' किव की कविता लसी हो।

कोई कला-कलित केश-कलाप बॉधे, हैं पुष्प-दाम जिनमें बहु रंगवाले, वेणी अनंग-धनु-शिंजिनि-सी किसीकी, है लक-मध्य लिपटी प्यनाशिनी-सी।

कोयिष्टिका दिवस में मृहुगीत गाके, सोती यथा रजिन में अम-सयुता हो, वैसे प्रभूत रम गायन-वाद्य में वे, सीमैतिनी सकल भूपर सो रही हैं।

# अनूप शर्मा

कैसे सुगंधमय मंजु प्रकाश वाले, सोते प्रदीप गृह के प्रति-कोण में हैं, आलोक-युक्त कर रंग-निरेत को वे प्रत्येक भिक्ति पर विभिन्न हा रहे हैं।

संयुक्त चन्द्र-कर से वह दीप-आमा, कैसे सुदृश्य अति शुभ्र दिखा रही है, श्रीका उसे पवन का लगता कही ता, होता प्रकाश वह रगविरग का है।

ऐसे प्रकाशमय मंदिर में अचेता ,
सुप्ता सभी छिनिवती युवती पड़ी है ,
शोभा - पयोधि - गत-विभ्रम-मीन सी वे
आभा - तड़ाग - हृद्यस्थल पै लसी है ।

हैं वस्त्र गात्र परसे सरके किसीके,
ऐसी असंज्ञ वह गाढ सुषुप्ति में है।
ज्योत्कामयी अनुपमा सुषमा विलोकी,
मानो उसे लिपट के छवि सो रही हो।

देखा, सरोज-कर एक उरोज पै है, हे दूसरा सुमुखिके मुख को छिपाए, मानो स-नाल सरसीहह शम्भ पै या राकेश पै स-विष कैरव की कली है।

है पुंडरीक - सम शानन चाहशोभी, आभा कपोल पर कोकनदोपमा है, इन्दीवराम्बक समावृत हैं निशा मे, हैं योषिता सकल मंजु मुणालिनी-सी।

# अनूप शर्मा

है एक जो सुमुखि स्थामल आस्थवाली . अत्यन्त गौरतम तो मुख दूसरी का , सिन्दूर-लिस मृदु आनन अन्य का है , देखो, त्रिरंग विधु-विम्ब-मधी त्रिवेणी।

भू देख देख मन में यह भानित होती कोदंड दो कुसुम शायक के पढ़े हैं, हैं पश्म जो विनत बन्द विलोचनो में वे पंचवाण-शर-से उतरे हुए हैं।

विम्बोछ हैं सुघर, जो कुछ ही खुले हैं, है मध्यगा घवलिमा द्विज-राजि की भी, श्री युक्त ओस-कण सुन्दर मोतियो-से मानो प्रफुछ सरसीरह में पहें हैं।

क्या ही प्रकोष्ठ पर ककण सोहते हैं, हैं गुल्फ में विश्वद बन्धन नूपुरों के, क्यों ही सचेष्ट हिळते ऑग कामिनी के निर्घोष पचशर - दुदुभि का सुनाता।

सोत्कोश पार्श्व-परिवर्तन से सखी के है तारतम्य मिटता सुख-स्वम का जो , तो शीव्र ही अधर-आकृति भग होती , है आस्य की विकृति भी मृदु सुन्दरी की ।

देखो, पड़ी बरिंग पे सुमुखो प्रसुप्ता , उत्सग में परम सुन्दर बल्लकी है , संदेश मूक श्रुति में यह तार देते , 'तू स्वस्थ और उल्लेश हम यों पदे हैं।'

# अनूप मर्शा

मानो सखी परम रागवती मनोज्ञा वीणा बजाकर बना रस मत्त ऐसी, है देह को न सुधि, ज्ञात नहीं अवस्था, आनन्द-मग्न दृढ-मील्टित-लोचना है।

सोई समीप अपरा सुमुखी सलोनी, ले अक में हरिण-शावक सुप्त ऐसा, जो अर्घ खादित पलाश बिहाय भू पै रोमन्थ भूलकर संप्रति सो गया है।

माला रही विरचतीं युग नारियों जो वे सो गई शिथिल होकर यामिनी में , देखों कि सूत्र मिण-बन्धन में फँसा है , लेटे हुए कुसुम कामिनि-कोड में हैं।

आराम को समुद आकर मेंटती जो ,
है रोहिणी रमणशीलवती नदी जो ,
लोरी-समान कल शब्द सुना-सुना के
है पुष्प-काल-लघु-बालक को सुलाती।

रवेताभ कूळ पर सिखत पत्थरों पै
देती निसर्ग-शिशु को थपकी नदी है,
ऐसे सुमन्द रव को सुनती-सुनाती
सीमंतिनी सकळ भूपर सो रही है।

हुनी सुषुप्ति - सरमी - रस में, निशा में, है कामिनी-कमिलनी अति ही मनोशा, मूँदे हुए सुभग अम्बुज - अम्बर्को को आदित्य के उदय का क्षण देखती है। पर्यंक - वाम - महि पै यह गौतमी है गंगा, लखो शयन-दक्षिण में पड़ी है, दोनों सखी परम रूपवती गुणाद्या, हैं सेविका - वलय की मणियाँ मनोज्ञा।

हैं गन्धसार - मय गेह - कपाट सारे , स्वर्णाम मेचूक हरे परदे पढ़े हैं , सोपान-मार्ग चढ सम्मुख दृष्टि डालो , सिद्धार्थ - रंग - गृह है यह मोददायी ।

कोशेय के परम पूत बिछे विछोने जो कंज-पत्र-सम सौख्यद अंग को हैं, है दाम भित्ति पर सिहल-मौक्तिको के, यों अन्तरंग यह का हसता खड़ा है।

नेत्राभिराम छत मर्मर की बनी है, उत्कीर्ण चित्र जिसमें व्रज-रत के हैं, कैसे गवाक्ष अति शोभित चिन्द्रका से भृगप्रिया - मुकुल - सौरभ - गेह - से हैं।

राकेश की किरण और समीर, दोनों संयुक्त प्राप्त करते सुख गन्ध का हैं, शोभायमान नग रंग-विरग वाले पर्यक में कुसुम-आकृति के जहें हैं।

ऐसे महान सुषमामय मोददायी विश्राम के भवन मध्य शयान दोनों, िसदार्थ हैं निकट सुप्त यशोधरा है, निद्राभिभूत यह दम्पति हो रहे हैं।

#### गृह-त्याग

तदा गोपा सोई, सिसक कर दुःस्वप्त दुग्व से
पुनः साते मोते 'ममय अब आया,' सुन पड़ा ;
प्रिया के सोते ही विगत कर चिन्ता हृदय की
छखे फूळे तारे रजनिकर - सयुक्त नम में ।

निहारे तारे जो चमककर मानो कह रहे,
'तिमिसा है आई जब मुख करो, या दुख हरो;
बनो चाहे राजा मुख-विभव से युक्त अथवा
तपस्या के द्वारा सकल जग का मगल करो!

कहा, "हे हे तारो, समय वह आया निकट ही

कर्रूगा मैं रक्षा भव-रज-निमग्ना घरणि की;
नहीं हूँगा राजा मुकुट सज के वंश-गत जो,

यहाँ आया हूँ मैं सकल जग का ताप हरने।

न रुखा देशों को विजित कर होऊँ नृपित मैं, बहेगी धारा-सी मम असि न संग्राम-महि में; न होंगे लोहू से हय-गज कभी रक्त रण में, कलकीभूता यों अब न मुझको ख्याति करना।

गुफा होगी मेरी वसित, सुख-शैय्या घरणि की , त्वचा दृक्षों की भी परम सुखकारी वसन-सी ; सदा सगी साथी विभिनचर होंगे सुहृद-से , फिल्गा योगी हो सुखद जग के भोग तजके !

तरंगे भावों की दृदय - तल में आज उठतीं ,
करूँगा रक्षा में भव-भय-विपन्ना घरणि की ,
प्रयतों के द्वारा परम गति है साध्य सबको ,
तितिक्षा की सत्ता, समय अब है, स्थापित करूँ।

धरा छोड़ूँगा मैं अतल खिन है जो अनय की , अभी मैं त्यागूँगा धन-विभव जो हेतु दुख का ; तजूँगा नारी जो विषयतर की मूल दृढ है , अभी मैं जाऊँगा जगत-हित के हेतु गृह से !

सनें साक्षी सारे तपन - विधु-नक्षत्र-धरणी,
 प्रिये, मैं त्याग्गा पुर, जन, प्रिया, गेह-सुख भी;
 अभी छोड्गा मै सुदृढतर वामा-सुज-लता
 नहीं छोडा जाना स-हरि हर को शक्य जिसका।

तजूँगा में सोते अति सुखद गर्मस्य शिशु को ,

हमारे स्नेहों का प्रथम फल जो श्रेष्ठतम है;
सहा किमा सो भी स्फुरित बनता है उदर मे ,

विदा देना चाहे यह कि मुझको रोक रखना।

पिता के-माता के युग हृदय को युक्त करके
हुआ है वंश-श्री-तिलफ सुत गर्भस्थ यह जो,
करेगा गोपा के मिलन जब अंगाग रज से
उसे गम्या होगी प्रणय-गत जो है विमलता।

श्रहों। मेरी वामा, मुत, जनक, वासी नगर के,
सहों जैसे तैसे कुछ दिवस हों जो दुख पढें;
तुम्हारे दु:खों से यदि मुखमयी ज्योति प्रकटे,
सभी प्राणी पार्वे सुपय उस निर्वाण गृह का।

# अनूप शर्मा

अतः जाता हूँ मैं, समय दिग, संकल्प दृढ है, न लौटूंगा प्यारी, जब तक न होगी सफलता; धराशायी होगा जब तक न सो केंद्र अघ का ध्वजा ऊँची होगी जब तक न सो, जो लख पढी।

तिमस्ते, हे निद्रे, कमल-दल यों बन्द कर दो

कि गोपा के दोनों नयन-पुट भी आवृत रहें;
अहो ! जोत्स्ने, वामा-अधर अब सपुष्ट कर दो
सुनाई दें 'हाहा'—वचन उसके जो न मुझको ।

अहो ! सोते सोते वचन सुन है, हे सहचरी,
सदा तू देती थी परम सुख, हे दुःख तजना;
न छोड़ूँ तो भी तो अति दुखद है अन्त सबका
जरा है, बाधा है, मरण-गति है, जन्म फिर है।

प्रिये, निद्रा का-सा अगमतर छेखा मरण का , धराशायी होना, अचल बनना, जाड्य गहना ; हुई म्लाना मीला तब फिर कहाँ गध उसमें ? दशा तैलाम्यंगा जब न रहती, दीप बुझता।

यथा शाखाओं में अति छह्छहे पत्र छगते,
धराशायी होते, पतझड उन्हें शुष्क करता,
कुठाराधातों से विटप कटते, दारु बनते,
न ऐसे खोऊँगा परम प्रिय है जीवन मुझे।

विदा लेता हूँ मैं, कमलनयने, इन्दु-वदने, क्षमा देना प्यारी, यदि दुख लगे धैर्य घरना; दुम्हें सोंपा मैंने इदय-धन गर्भस्थ शिशु को, प्रिये, जाता हूँ मैं प्रतिनिधि यहीं छोड अपना।

# अनूप शर्मा

प्रिये, शैया पै मैं अब न पद दूँगा पलट के फिल्गा, छान्ँगा सकल जग की रेणु रज मैं।"

#### पुण्य-प्रभात

(गौतम के सवाध का प्रभाव)

पाई संस्ति ने मनोजजित से निर्वाण की संपदा , प्राची में उदिता उषा-छित हुई, फैली प्रभा भूमि पे , भाया वासर दिन्य, सत्य-रित ने मेटी मृषा यामिनी , मानो श्रीभगवान की विजय की थी घोषणा हो रही ।

रेखा जो घुँघली दिगन्त पर थी, सो रक्त होने लगी, दोषा थी तमसाइता गगन मे, सो भी अहस्या हुई ; हुवा निष्प्रम ग्रुक व्योम-तल में, सू पै प्रमा छा गई, क्या ही पुण्य-प्रभात विश्व तल में फैला महज्ज्योति से !

पाई दीघिति मेरु ने प्रथम ही, माना स्वयं को कृती , शुभ्रा ज्याति-किरीट-मंडित-शिखा थी राजतो पूर्व में ; प्रातः वायु वहा सुगध-युत हो, ले मन्दता शैल भी , फूले पुष्प, उठे शिलीमुख, चले सानन्द राजीव पै।

जो दूर्वोदल पै पड़ी रजिन में थो ओस सो भी उड़ी ,
फैली ज्योति प्रभात की अविन पै याता बनी यामिनी ,
हो हैमाम चलायमान बनते थे ताल के बन्त भा ,
ज्योतिर्युक्त हुई गुफा गहन की, शैलाधि की कंदरा ।

शोभा से नव सूर्य की जग पड़ी आह्वादिनी निम्नगा , मानो थी सित-रत्न-निर्मित बनी घारा मनोहारिणी ; पक्षी भी उठके विराव करते आनन्द में मझ थे , आई दौड रथागिनी स्वपति से बोली, "त्रियामा गई ।"

## अनूप शर्मा

ऐसा पुण्य प्रभात धर्म-रिव का फैला सभी ओर था , आये श्री सुख-प्रेम शान्ति महि मे, आनन्द होने लगा , त्यागा बन्बन ब्याब ने त्वरित हो वैदेह ने ब्याज भी , मूला जो पर-द्रव्य था रजनि में लौटा दिया चोर ने ।

फैला धर्म-प्रभात था अविन मे पीयूष-सचार-सा , रोगी, वृद्ध, अशक्त भी मुदित थे पा स्वास्थ्य की सपदा ; भूपों ने रण से निवृत्त असि की कोधामि से मुक्त हो , सारी ससुति सत्य-चिन्तन-परा, निर्वाण-भावा बनी ।

प्राणी जो म्रियमाण थे वह उठे पाके नई चेतना , सध्या जीवन की अहो ! बदल के प्रत्यूष-भूषा हुई ; बैठी दीन यशोधरा स्व-पति के पर्येक के पास थी , सो भी प्रात-प्रकुछ पंकरह-सी आनंदिता हो उठी ।

युक्ता निर्जन भूमि भी लख पड़ी खर्गीय सौन्दर्य से माना आगम देख देवपति का आशा जगी मुक्ति की ; सारे किन्नर-यक्ष-देव सुख से गाने लगे व्योम में फैला क्यो जग मे प्रमोद इतना, जाना किसीने नहीं ।

षाणी अम्बर में हुई, ''खुल गया कल्याण का मार्ग है '' जो थी विस्तृत स्वर्ण-ज्योति नम मे भू-लाक मे आ गई है सारे जीव विहाय वैर पुर में कान्तार में घूमते , गो के सग मुगेन्द्र और वृक के थे साथ में मेष भी है

छोडा ध्वेड भुजग ने, गरुड ने मैत्री रची सर्प से, लावा द्येन अभीत थे, बक लगे होने सखा मीन के; सारे जंगम थे प्रसन्न जड भी कस्याण के भाव में, पक्षी में पशु में तथा मनुज में फैली दया-भावना ॥

# गुरुभंक्तिसिंह

#### मलयानिल

मलयानिल ! सदेश प्रेम का मेरा उस तक पहुँचा दो । उसके अति कठोर मानस को रस दे देकर पिघला दो ॥ बालापन के कीडाओं की उनको याद दिला देन। । कजाती उस दबी आग को दे दे फूंक जिला देना ॥

फूल खिलाना, फिर बसंत की मदिरा पिला पिला कर । जगा जगा कर पूर्व प्रणय वह सोता, हिला हिला कर ॥ मेरी याद दिलाना उमको फिर करुणा उपना कर। मेरी दुःख कडानी उनको विधिवत सना सना कर ॥ जो कुछ कहे प्रिया उत्तर में ठीक ठीक वह लाना । उसी भाव से सब सम्वाद मिलन का मुझे स्नाना ॥ देर हुई अब तनिक दया कर, जरा हवा हो जाना । अगर उसे सोते पाना तो झटपट नहीं जगाना ॥ जाकर पहले छिप उपवन में किलयों को चिटकाना । फिर भॅनरीं को भेज कमल दुख पर गुण गान कराना ॥ तितली दल पंलों से झलता रहे किरण के छींटे। पत्तों को समझाते रहना कि ताली मत पीटें ॥ फिर भी नींद उचट ज ये जब वह अँगडाई है है । उठकर आँखों को मलती ही हृदय हार से खेले ॥ या जा फूलों की क्यारी में गिने समन पंखडियाँ। या निकुंज में ही सुलझाती उलशी मोती लंडवाँ ॥

तब धीरे से, खेळ, शीश से अंचल को खिसकाना ।

निकट कान के जा धीरे से मेरी कथा सुनाना ॥

चिहुँक उठेगी वह घवडाकर इधर उधर जब झॉके ।

तब तुम फूलों मे छिप जाना भौरों को दिखला के ॥

शनैः शनैः अनुराग बढाना, जब वह दूत बुलावे ।

और भाव से निज अधीरता मली मॉति दिखलावे ।

तब तुम जाकर निकट तुरत मेरा सन्देश सुनाना ।

और कहे जो कुछ उत्तर मे उसे शोध ले आना ॥

#### अम्बुधि कुमार

मात पिता के सरक्षण से ऊब गया ज्यों विहग कुमार । नीड त्याग नभ मे उडने को पर फडकाता बारम्बार ॥ इच्छाओं के प्रबल झोंक मे अनिलधार से कद हठात । नव हैनों के डॉड चलाता तिरता जाता हो दिनरात ॥ वैसे ही अम्बुधि कुमार यह धन, स्वतत्र, इच्छाचारी , जनक ताडना अवहेलन कर, भाग भाग कर रव भारी, विद्युत के विमान पर बैठे, मन मारत की कर पतवार। द्विजगण की टाली से होड लगाते करते हुए विहार ॥ विविध देश प्रान्तर भूखण्डों पर होते करते कौतुक, किसी शैल-कन्या के अन्तःपुर में धुस जाते छुक छुक ॥ राइ रोकने कभी पथिक की, जो पत्नी के मिलने हित द्रुतगित से निज सदन जा रहा है विभोर हो चिन्तित-चित ॥ राह निरख है रही प्रिया ऊँचे से झॉक झरोके से । पट खटकाकर प्रिय आगमन बताकर उसको घोके से ॥ मिलन उमग भग कर डाला, द्वार खोल जब हुई हताश । तब उसकी व्याकुलता पर होकर प्रसन्न कर अष्ट्रहास ॥ बढते बढ़ते चढते चढते किसी शैल से टकराये। कभी कभी कानन में खोकर रो रो कर बाहर आये ॥

छिप था गया नुरा मन उसका, अन्तरिक्ष में, घन के बीच, किलका दोपक शिखा बढाता, नक्षत्रों की ऑखे मीच। मुहँ खाला सुमनो ने ज्यों हो कहने को रहस्य सुन्दर, बना दिया अवाक मुहँ छूकर, भवरों ने भाविरिया भर।

बाल हंस ने नील नीड से, जग कर तोले अपने पर , हँसी प्रकृति, स्वागत में खगकुल नाच उठा मगल गाकर । अन्तिरक्ष पट से दिग्वधुन्थों ने विनोद से लख उस ओर , हंगित ही से बता दिया, था लिया जहाँ अठणा चितचार । पुलकित हो ऊषा मुसकायी किरण कमन्द तुरत ली धर , ऊपर जा, रिव वातायन से, ऑक उधर, प्रियतम लखकर । क्द पड़ी अनन्त के उर में, लिपट गयी निज प्रियतम पा , निज लिस्तत्व मिला उसमें ही वह असीम में गयी समा । उसने तो प्रणयी निज पाया, मैंने पाकर भी खोया , निद्रा में थी अड्ड लगाये, जगी, भाग्य मेरा सत्या । प्रिय क सरस गृढ चुम्बन से भरे, तह हैं अधर मधुर , मचल रहा उसास ले लेकर गाढालिंगन से मन उर । सचमुच ही क्या वे आये थे र बाहों में ह मीठी पीर , धुँधनी-सी सुध है सपने की, मन मत बहक, तानेक घर धीर ।

#### शैल-बाला

हारियाली से भरी हुई है घाटी की गहराई, जिसमें खग कूजन की घारा फिरती है छहराइ । शिलाखण्ड में मूर्ति बनाती, धार वारि छेनी से, मग में एक कुछ कह लेती है, माली मृगनयनी से। गिरती पडती चक्कर खाती, नाच मँवर में, गाती, सुमन-राशि अंचल में भरती, मदमाती, इटलाती। कानन भी-छिब, सिलल सूत्र में, चुन चुन, विहेंस पिरोती, परिरम्भन कर चुम्बन देती न्योछावर हॅस होती।

गूँथ गूँथ, सिर ने श्रंगों को बनमाला पहनाई, सुर बधुएँ देखा करती हैं यह शोभा ललचाई। लिपटे हैं आकाश अड्क में श्रंग श्रेणियों के शिशुगण, मचल मचल, उन्नत पये घरों मे, लुक-ल्रिप, कर ताप शमन, सन्ध्या से, रिव कंदुक कीडा मे, जो, लीन लिपाते हैं, चमक चमक कर, रंग मे भर भर, अद्भुत रूप दिखाते हैं।

## मेहर का शैशव

इन घासों के मैदानों में, इन हरे-भरे मखतूलों पर . इन गिरि-शिखरो के अंकों में, इन सरिताओं के कुलों पर । जो रहा चाटता आस रात भर प्यासा ही था घूम रहा, वह मारत पुष्पों का प्याला खालो कर कर है झम रहा। पर्वत के चरणों में लिपटी वह हरी भरी जो घाटी है, जिसमें झरने की झर झर है, फूलों ही से जो पाटी है। उसके तट से सुरम्य भू पर, झाडी के झिल मिल घूँघट में . है नई कली इक झाँक रही लिपटी घारों ही के पट में। कैसी प्यारी वह कलिका 🦫 — नवजात बालिका सोई है. वह पड़ी अकेली देख रही है पास न उसके कोई है। हैं खेल रही उससे आकर क्वॉरी क्वॉरी हिम बालाएं, हो गई निछावर इस छवि पर नम की सब तारक मालायें। यह नव मयंक है उगा हुआ चारों दिशि छिटके तारे हैं. क्या ने किये निछावर ये मोती जो प्यारे प्यारे हैं। स्वर लहरी तो है खेल रही परदे में जननी वीणा है. इस भू-मण्डल की मुंदरी का यह कन्या सुघर नगीना है। मृद् किल्या चुटकी बजा बजाकर बच्चे की बहलाती हैं, कोमल प्रभात किरणें हिमकण में नहा नहा नहलाती हैं। यह भावी के रहस्यमय अभिनय की पहली ही झाँकी है. यह सुभग चित्र किसने खींचा ? क्या मूर्ति गढी यह बाँकी है ।

सुरिमत पुष्पों की रज औं लेकर मोती का पानी, हिम बालाओं के कर से जो गई प्रेम से सानी! पृथिवी की चाक चलाकर दिनकर ने है मूर्ति बनाई, खिव फिर बसंत की लेकर उसमें डाली है सुधराई! चरखे नक्षत्रों के चल थे स्त कातते जाते, जिनको लपेट रिव, कर से, थे ताना था फैलाते! सुन्दर विदंग आ जाकर जिसमें बुनते थे बाना, फिर सान्ध्य जलद भर जाता तितली का रग सुराना! ऐसे अनुपम पट में थी शोभित वह विश्व निकाई, जिसकी छवि निरख निरख कर मोहित थी विधि निपुणाई!

# वल्देवप्रसाद मिश्र

#### जीवन का मर्म

उधर, कर जनक-राज से भेंट, फिरे जब निज कुटिया को राम। भरत ने पथ में पा एकान्त, छेड दी अपनी बात ल्लाम। प्रणित पूर्वक पूछा, ज्यों शिष्य, "प्रभो, क्या है जीवन का मर्म, इधर है हृदय उधर मस्तिष्क, इधर है प्रेम उधर है कर्म।" एक पल हुए मौन श्रीराम, निहारे मन के सारे भाव। भरत का कर पकडा सस्नेह, कंठ से उँमगा उर का चाव। निकट थी घने वृक्ष की छाँइ, जहाँ थी पड़ी शिला आंभराम! उसी पर होकर मुख-आसीन, लगे कहने यों तत्व ललाम। "गहन तम में चेतन का स्फोट, शून्य में खिला इचिर संसार। निमित्तों ने देखा दिक्काल; में झूले गगन तारक-हार । तारकों में वसुन्धरा भरी, भरे सागर वन पर्वत पुंज। मनुज के बिना किन्तु, बस, रही, निपट सूनी - सी वसुधा-कुज।

## बब्देवप्रसाद मिश्र

सागरों मे थे मत्स्य विचित्र, वनो मे थे खग मृग अभिराम। व्योम के लाको में ये देव. न जिनको जरा-मृत्यु से काम। किन्त जब नर ने किया प्रवेश. बाल वपु मे विभ-तत्व समेट--हो गई अखिल चराचर सृष्टि, एक उसके चरणी पर भेट। देखने ही को वह संकीर्फ, विपल है उसके 'स्व' का प्रसार। देह तक मृत्यु, जीव तक बन्ध, असीमित आत्मा का अधिकार। वही दासोहं सोहं वही, वही है असह एक ओंकार। उसीके देव बन गये दास. उसीके हेतु सृष्टि-व्यापार । वही शासित है बनकर व्यक्ति. वही शासक है बनकर राष्ट्र। उसी में है अन्तर - राष्ट्रीय , बन्धनों से छन छन कर राष्ट्र। सभी रगो में एक असंग, कहाँ गोरे काले का भेद। वही शिव - सुन्दर - सत्य महान , उसीकी महिमा में रत वेद। अमिट उसका अस्तित्व विशाल . काल क्या कभी हो सका वक ? खडा वह 'यथा पूर्व' है यहाँ, लाँघ कर सृष्टि प्रलय के चक्र।

भले ही कुछ देहें मिट जायें, मले ही कुछ बुदबुद ही लीन। किन्त है अचल अटल सब मॉति. मनुज-रत्नाकर अघट अदीन । व्याकरण अक्षर का जब हुआ . धुल पर छाया उसका स्नेह-हुआ तब उसका ही प्रतिविम्ब. एक जीवन ले मनुज सदेह। मनुज के जीवन का है मर्म. मनुजता ही का हो उत्थान। मनुजता में समृद्ध अमरत्व. मनुजता में अग जग की तान । मनुजता की यह देख समृद्धि. सरों के सहमे शासन-तत्र। मनुज की देहीं से मिल किया, मनुजता के विरुद्ध षड्धन्त्र । सहायक ही होना था जिसे. दिखाने लगी नही स्वामित्व-अनश्वर ही अपने को मान. उठा नर का नश्वर व्यक्तित्व ! दब गया प्रेम. दवा सत्कर्म. रह गई काम कोघ की बात। ध्येय हो उठे विहाराहार", उभय के मूल द्रव्य-स्वात। द्रव्य-संघात ! द्रव्य-संघात !! छा गया सिक्षों का वह जाल-कौडियों पर ही छुटने लगे. करोड़ी मनुजो के कंकाल।

## बस्देवप्रसाद मिश्र

कई निर्धन कुटियाँ कर चूर, धनी का उठा एक प्रासाद । अनेकों को दे हढ दासत्व, एक ने पाया प्रभुता-स्वाद । विपुल गृह या कि गृहिणियाँ छीन, किसीने साधी अपनी सिद्धि। किसी ने भरकर ईर्घ्या द्वेष, बन्धुओं की की दग्ध समृद्धि। संघ की शक्ति बन गई आप. ब्यक्ति की शक्ति गई जब हार I बढे राष्ट्रों के भीषण संघ, बढाने को यह अत्याचार। व्यक्ति या राष्ट्र कि जिनमें रहा, द्वेष मूलक ही कार्य-कलाप--उन्हींको पाकर फूला फला, मनुजता-मारक मोहक पाप ! कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय में वैर, कहीं क्षत्रिय क्षत्रिय संप्राम । कहीं है आर्य अनार्य विरोध, कुट गये मानवता के धाम l कभी जो पुण्य-इलोक महान . विदित था जग में आर्यावर्त्त I आज बर्वरता से आकान्त, गिरा वह ही दुःखों के गर्त l तुम्हें क्या बिदित नहीं लंकेश, कि जिसने भर सुवर्ण भरपूर-न भर पाया है अपना लोभ, न कर पाई है तृष्णा दूर।

#### वरुदेव प्रसाद मिन्न

दक्षिणाप्य के 'वा-नर' किये संधि - सी रचकर नर से भिन्न। तपवनों को कर पीडित पुर्ण. आर्य-संस्कृति कर दी विच्छिन्न। उसे चाहिए विपल साम्राज्य. चाहिये अनेकों दास। उसे उसे चाहिये राध्यसी वृद्धि. वृद्धि के हेत विश्व-आवास ! वृद्धि के तारतम्य का किन्त. कहाँ जाकर होगा अवसान। प्रयतों की उमंग में आज, कहाँ है उसको इसका ध्यान। मन्जता रही कराह कराह. आह ! है कौन पूछता हाल। राक्षसी चक्की में पिस रहे. मनुजता के जर्जर ककाल। यही आदेश कि 'पशु से रही, रहे पर गड़ी दासता गॉस। सहो, पर, देखो, बहें न ऑस, जियो, पर, चले न लम्बी सॉस। किये जिन देवों ने षडयन्त्र . उन्हीं पर अब उसका अधिकार। विशान देह का दास, बना कौन फिर नर से पावे पार! हैं थके, वरुण हैं थके, इन्द्र थकी है यम-कुबेर की शक्ति। सकता है वह आतंक. हटा मनुज के बिना कौन अब व्यक्ति !!

#### बस्देवप्रसाद मिश्र

अकेला रावण क्यों इस काल, अनेकों खर दूषण के वृन्द, कुचलते चलते बन मातंग, मनुजता के कोमल अर्शवन्द। अनेकों देख रहे ऋषिवृत्द , न कोई चलता किन्तु उपाय। महा भीषण यह अत्याचार, मनुज मनुजों ही को खा जाय। मनुज में शक्ति, मनुज में मिक्ति, जनार्दन का जन है अवतार। वही जन यदि छे मन में ठान , 'ध्वस्त हो जाये अत्याचार। फुक देती है दुर्गम दुर्ग. दग्ध उर है जो उठती आह । दुर्दम्य, करोड़ों वर्ज़ों - सी मनुजता की वह अन्तर्दाह। मनज जीवन का यह ही मर्म. आइ की गहराई ले जान। मनुजता की रक्षा के हेतु. निछावर कर दे अपने प्राण। जगायेगा जन जन मे भरी. मन्जता को जो मनुज महान। विस्व-रक्षा हित उसमें शक्ति. मरेंगे विश्वम्भर भगवान। बगत् रक्षा के वत में सदा रहा है सूर्यवंश विख्यात। निमाता गया अभी तक यहाँ. एक ही बीर एक यह बात।

#### बरुदेवप्रसाद् मिश्र

विधाता की इच्छा से आज, बन्धु ! इम एक नहीं, हैं चार । दिशाएँ चारो होंगी सुखी, सँभालें यदि कन्धीं पर भार। यहाँ तम शक्ति सगठित करो कि जिससे विकसे आर्यावर्ती। यहाँ मैं उत्तर-अभिमुख कर्र, वनीं में रह दक्षिण-आवर्त । उभय दिश, एकादश की भाँति, एक भाई का है ही सङ्ग। हो उठे उत्तर दक्षण एक. तुम्हारा भरत बने अभंग। बृहत्तर आयीवर्त ललाम, भरत का भारत हो विख्यात। समन्वत सस्कृति इसकी करे, विश्व भर को उज्ज्वल अवदात । पूज्य हो इसकी कण-कण भूमि, बढे यो महिमा अमिट अपार। रहें इच्छुक निर्जर भी सदा. यहाँ पर लेने को अवतार।

#### भरत का निर्णय

धैर्य धरा कर बाहर आये, देखी मरी सभा मुनियों की। अवध और मिथिला सचिवों की, नीति-दर्शियों की, गुणियों की।

#### बहदेवप्रसाद मिश्र

बैठ गये श्रीराम विनत हो : मर को सन्नाटा छाया। चला विचार कि करे सभा में-कौन कहाँ से अथ मनभाया। बोल उठे जावालि मुनीश्वर. "मैंने जो सोचा समझा है। और जगत के अथ का इति का, मुझको जो कुछ मिला पता है। उसके बल पर कह सकता हूँ, राम ! न आई नक्ष्मी टालो। नर प्रभुता से प्रभु होता है. प्रभुता यदि मिल रही, समालो । इस प्रभुता के हेतु, न जाने कहाँ कहाँ है छिडी लडाई l इस प्रभुता के हेतु भिड पडा, इस जग मे भाई से भाई। किन्तु वही प्रभुता लौटाने, आज एक भाई जब आया। बडी भूल होगी यदि तुमने. उसे न सुख से गले लगाया। द्रनियाँ मे जब सब नश्वर है, 'यथापूर्व' जब बन्धन-माला-किसकी है अत्यन्त-मुक्ति फिर, किसके यश का अमिट उजाला ? बँघा न जो आदर्शवाद से, परलोकों का ध्यान न लाता-हाय, हाय से मुक्त सदा जो . मुक्त वही जीवन कहलाता।

## ब बदेवप्रसाद मिश्र

प्रन्यों के बहु पंथ फॅसाते. मनुज-बुद्धि कोरी उलझन मे। जीवन का रस कहीं मिला है. उन सखे रेतों के कन मे! मरे सभी परलोक-विचारक. मरे सभी सचित्-अवतारी। जिया वही, जिसने इस जग मे, मस्ती से निज आयु स्वारी! दो दिन का तो यह जीवन है, बह भी तप ही करते बीते ! तप वे बेचारे करते हैं-जिनको भोगों के न सुभीते। यौवन की ये नयी उमंगे . दुनियाँ से उप्! दूर न भागो। ईश्वरता के सुख तो भोगो. इस नन्दन में कुछ तो जागो। औरों को न सता कर भी है, निभ सकती मनमानी भ पर। वस सकते हैं इन्द्रिय-सुख भी---टिक कर सदा न्याय के ऊपर। न्याय्य राज्य का भोग तुम्हारा, पास तुम्हारे जब यो आया। कीन तुम्हें तब सुज्ञ कहेगा, यदि तुमने उसको ठुकराया। प्रकृति, पुरुष के लिए भोग्य बन, नित्य नयी छिच है दिखलाती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सौरभ के पंचामृत - पात्र सजाती।

### बरदेवप्रसाद मिश्र

सबको मिले सुधा-सुख मंजुल , राजा वह सुविधा छाता है। इसीलिये भोगीं का भाजन. जग का इन्द्र कहा जाता है। सुख - सुविधा - साधन देती है, एक गाँव की भी ठक्कराई। त्रमने तो उत्तर - कोसल की, अनुपम चक्रवर्तिता पाई। ऐसे महाराज होकर भी, यदि तम हो यों वल्कलधारी। और न कुछ कह यही कहुँगा-आह ! गई है मित ही मारी ! गई पिता के साथ वरो की, कथा, अम्ब की बाते मानो। धर्म-तत्व कहता है, सुख ही, एक ध्येय जीवन का जानी। यदि इच्छा ही है कि वनों में. निज को कॉटों से उलझा लो। कहाँ तुम्हें अधिकार कि तुम, वैदेही को भी दुख में डालो।" लौकिक पक्ष प्रकट करने में, थे जावालि प्रसिद्ध धरा पर। आस्तिक कहे कि नास्तिक कोई, उन्हें न थी चिन्ता रत्ती भर। पर वैदेही की चर्चा का. उनने जो था तीर चछाया। उसने स्पृति-कर्ता मुनिवर को , तत्व-कथन-हित विवश बनाया।

## बहदेवप्रसाद मिश्र

कहा अत्रि ने अतः कि "अपना, दुख वैदेही ही जाने। सुख इमे चाहिये इम तो केवल, तत्व की बात बखाने। नीति क्योंकि नीति पर सपद् ही क्यों, निश्चित टिका समग्र जगत् है। और जगत जीवन दोनों का, अंतिम ध्येय अखंडित सत् है। राम | विदित है मुझे कि तुमको, वन-विहरण कितना भाता है। राम विदित है मुझे कि तुमसे, स्थल यह कितना सुख पाता है! व्रमने ऐसी ज्योति जगा दी. बन्यों के गाँवीं गाँवीं से। एक अहिसक क्रान्ति आप ही, जाग उठी सबके भावों मे। शौर्य, शील, सौन्दर्य तुम्हारे, बरबस सबके मन हरते हैं। नर-वानर के हृदय मिला कर, भारत का एका करते हैं। त्रममें बद्ध हुई आ आकर, ऋषियों की वाणी कल्याणी। हुए अनार्य्य आर्य-सम्मानित, तरी पतित नारी पाषाणी। राम ! विदित है मुझे सभी वह किघर तुग्हारी रुचि जाती है। किससे हृदय सुखी होता है, किस पर चित्त वृत्ति छाती है।

किन्तु चाहता हूँ मैं, कोई कह न सके यह कहने वाला। तुमने तन या मन के सुख को, कर्तव्यों का पथ दे डाला। नृप इस जग में सर्वोपरि है. पर विधान से बँघा हुआ वह। स्मृतिकारों के नियमो पर ही. भली भाँति है सधा हुआ वह। उसे नहीं अधिकार कि पैतक राज्य जिसे चाहा दे डाला। उसे नहीं अधिकार, किसीको जब चाहे दे देश-निकाला। दशरथ नृप ने अन्धिकार मय वह अधिकार कहाँ दिखलाया ? रानी ने था एक यंत्र से, बिना विचारे 'हाँ' कहलाया। बिखर गया वह यंत्र बिचारा, अपनी ही 'हॉ' के उस स्वर में। और भर गया 'ना' की गरिमा, रानी के भी उर अन्तर में। उस 'हाँ' की कीमत ही कितनी, उसे न अब तम और सँभालो। उसके लिये राज्य - शासन में, परम्परा की रूढि न टालो। जब कि मनाने आया तमको बन्धु भरत, कुल का उजियारा। अवध-राज्य-कल्याण विचारो , कहता है कर्चंब्य तुम्हारा।

#### वरुदेवप्रसाद् मिश्र

शाशन दड हाथ में लेकर. भारत एक बना सकते तम। है इतना सामर्थ्य कि जग में आर्य-सम्यता छा सकते तम। फिर क्यों चौदह वर्षों तक वन वन भटको बने उदासी। तम पालो कर्तव्य. सली हो तमको पाकर अवध-निवासी।" अवध-निवासी सुख के इच्छुक, केवल उत्सक ही रह पाये। लखा उन्होने, रामचन्द्र थे प्रणत भाव से नयन झकाये। किन्त प्रणत के साथ-साथ ही. स्वीकति भी थी या कि नहीं थी। इसकी किसी प्रकार स्चना, उस आनन पर नहीं कही थी। गुरुवर ने देखा विदेह को. बोले तब मिथिला के स्वामी। "नई बात कोई न कहेगा. मुनि-मडल का यह अनुगामी। प्रथम मुनीश्वर ने समझाई. सख के पथ की दुनियादारी। अपर महामुनि ने सत्पथ की स्मार्तप्रथा उपयुक्त विचारी। चित् को अंतिम लक्ष्य मान कर. मैं भी उसी बात पर आया। राम! करो वह काम, रहे आदर्श, न्हें पर, होक - सुहाया!

#### बढदे वप्रसाद मिश्र

मला किया जो वचन मान कर, तमने तब गृह-कलह बचाई। राज बचा लो वचन मान कर आज, खडा है सन्मुख भाई। यही बडा आश्चर्य कि अब तक. क्यों न अवध पर अरिगण ट्रटे। यह न किसीका काक्ष्य, विदेशी आकर अपनी लक्ष्मी आर्यावर्त्त - अधीक्वर भटके वन वन, तापस वेश उदासी। अखिल प्रजा में क्या अनार्य, फिर, होगा ग्रुचि आर्यत्व - विकासी ? पिता सदा सम्मान्य पुत्र का, अटल जनक-आदेश बडा है। किन्तु पिता से भी बढ कर, उस जगत्-पिता का देश बडा है। सीमा से सद्वत्त बढे जो , दुर्वतों-सा त्याज्य हुआ वह । किन वचनो पर मन अटकाना, जब कि अराजक राज्य हुआ यह। ब्राह्मण राज्य तपोवन मे है. क्षत्रिय राज्य पुरी मे सीमित। वैश्य राज्य छंका में सुनते, शूद्र राज्य गाँवीं मे निर्मित। चारो की अपनी महिमा है, राज्य न हो, पर, राज्य-विहर्ता । मुझे जान पड़ता है, तुम हो चातुर्वर्ण्यं — समन्वय — कत्ती।

#### बरुदेवप्रसाद मिश्र

महा महिमा शाली है. सत्य तात-प्रतिशा पूर्ण निभाओ। पर शासन की सिद्ध शक्ति भी, मत अपनी यो व्यर्थ बनाओ। दण्डक के ही किसी गाँव मे , अवध-राजधानी बस जावे। चौदह वर्षों तक इस ही विधि देश निदेश तुम्हारे पाने। राज्य व्यक्तिका या कि वर्गका, राज्य प्रजा का या राजा का। चर्चा ही है व्यर्थ, क्योंकि वह है त्रिभवन के अधिराजा का। जितना जिसको न्यास मिला है. उचित है कि वह उसे सँभाले। और अन्त में उज्ज्वल मुख से, जिसकी बस्त उसे दे डाले। घर मे, वन मे, या कि राज्य मे, बँघ कर रह जाना न भला है। सत्य सरीखे नियमों में भी, फॅस कर रह जाना न भला है। त्याग - भावना - भरे हुए हों लोक-संग्रही धर्म हमारे। जीवन कर्मशील हो, पर हों-ब्रह्मापण ही कमें हमारे। मुलझे चित्रकूट-कुटिया पर, एक न घर की आज समस्या। मुलझे घर के साथ-साथ ही भारत भर की आज समस्या।

#### अस्देवप्रसाद मिश्र

सिक्रि वरण करती है उनकी-स्वतः विवेक और विनयों की। जो चलते हैं इस दुनिया में, बात जान कर चार जनों की।" सन्नाटा छा गया सभा में. मृद स्वर से तब रघवर बोले। "मैं हैं घन्य कि पूज्य पधारे, नीति धर्म जिनने सब तोले। जैसा हो आदेश सर्वो का. सख से शीश चढाऊँगा मैं। उधर पिता हैं, इधर आप हैं, दुःख कहाँ फिर पाऊँगा मैं।" सन्नाटा फिर हुआ सभा में, उधर राम थे, इधर भरत थे! और बीच में भरे अनेकी प्रेम और नियमों के व्रत थे। असमंजस में विश पदे सब . कौन 'एक आदेश' सुनार्ये-जिससे शील उभय पक्षी के और न्याय-निर्णय निभ जायें। गुरु वशिष्ठ ने भाव टटोले. और सुनाया सबका निर्णय। "धन्य तुम्हें है राम ! हमारे हित तुमने त्यागा निज निश्चय। पर इम केवल यही चाहते. प्री करो भरत - अभिलाषा। उनकी ही अन्तर्भाषा में. निहित हमारी सबकी भाषा।"

### वरदेवप्रसाद सिंध

भरत जिधर थे उधर सबीं की उत्सक आँखें बरबस धाई । दौदे इतने भाव, न सर्की सँभाल, भरत ऑर्खे भर आई। चढा हर्गो में ज्वार, और मख के रंगों पर भाटा छाया। लहरीं ने टकरा टकरा कर, उर-सागर मे तुमुळ मचाया । <sup>4</sup>विषम कलंक मिटाने का हठ. और विविध शंकाएँ सबकी। प्रभु को फिर लौटा लाने की, खरतर आकांक्षाएँ कब की। एक ओर साकेत-स्वार्थ है, स्वार्थ भरत का जिसमें पूरा। और दूसरी ओर कार्य है प्रभुका, जो अब भी कि अधूरा!! इघर अडा कर्तव्य अटल - सा उधर प्रेम की ऑखें तर हैं। सेवक-धर्म और प्रभु-इच्छा , समझ सके क्या नागर नर हैं ? प्रभु का हो सान्निध्य सदा ही. इससे बढ सुखकोष कहाँ है। इस सुखकोष-याचना में, पर, प्रभु का ही सन्तोष कहाँ है !! कल की वह गुरुतर प्रभु वाणी, आज त्रिरतों की चर्चा यह। प्रमु इच्छा ही सेवक-कृति हो , मानी हुई भक्ति-अर्चा यह।

## बब्देवप्रसाद मिश्र

भरद्वाज संकेत मार्ग का . गाँवों की शासन-शैली वह। एक - समन्वित - राष्ट्र - अभिमुखी, थन्य जाति भू पर फैली वह।<sup>7</sup> चलचित्रों - सी क्रमशः आईं, और गईं ऐसी बह बार्ते। आखिर इठ की सब चालों ने, खाई पूरी पूरी मार्ते। प्रेम, विनय, नय-निष्ठा ने मिल, दिया सहारा उन्हे उठाया। शात हुई अंतर की छहरें. शब्द-स्रोत बढ बाहर आया। हगों हगों सबको प्रणाम कर . नीचे ही हम अपने डाले। स्नेइ-सिंधु को उर में रोके, और कण्ठ पर गिरा सँभाले, पल-पल में रोमाच आई कर, शब्द शब्द में भर स्वर कातर। बोले भरत, समुस्थित होकर, कर्तव्यों की असिधारा पर। "गुरुजन के रहते मैं बोल्टूँ ? आह ! दुसह यह भार उठाऊँ ! निज अभिलाषाओं का अपने हाथों ही संहार रचाऊँ ? किन्तु दुआ आदेश, विवश हूँ, उर पर सौ-सौ वज्र सहँगा। जिसे न सपने में चाहा था, इस मुख से वह बात कहुँगा।

#### वरदेवप्रसाद मिश्र

मुझ अनुचर की अभिछाषा क्या, प्रभ - इच्छा अभिलाषा मेरी। प्रभु को जो सङ्कोच दिलावे, कभी न हो वह भाषा मेरी। जान चुका हूँ प्रभु की इच्छा, पथ विपरीत गहुँ मैं कैसे। रोम-रोम जिसको कहता था, अब वह बात कहूँ मैं कैसे। अवघ और मिथिला के वासी. सकल परिस्थिति देख रहे हैं। प्रभु का विश्वरूप, वन्यों की जागृति में वे छेख रहे हैं। मुनियों ने, मिथिलेश्वर ने जो, निर्णय का संवेत बताया। मानूँगा मैं धन्य स्वतः को . उतना भी यदि प्रभुको भाया। सानुक्ल स्वामी हैं सन्मुख. और कलडू घुला है सारा। किन्तु कठोर धर्म सेवक का, जिससे स्वार्थ सभी विध हारा। उनकी इच्छा है कि अवध में . मैं विरहातर दिवस विताऊँ। तब मैं कैसे कहूँ, चलें, वे, अवध, कि मैं ही वन को जाऊँ ! शशि ने जल में लहर उठाकर, खींचा, सागर में बिखराया। प्रमु ने भाव दास के उर का -खींचा, जग भर में बिखराया !

#### बद्धेवप्रसाद मिश्र

पर अब उन बिखरे भावों में . शशि ही निज शीतलता छाये। उर तो उर-प्रेरक का चेरा. वह दुख दे या सुख पहुँचाये। आया था अपनी इच्छा से. जाऊँगा प्रभु - इच्छा लेकर । मैंने क्या क्या आज न पाया , इस वन मे अपनापन देकर। राज्य उन्हींका यहाँ वहाँ भी, मैं तो केवल आशाकारी। चौदह वर्ष घरोहर सँभले, बल-संबल पाऊँ दुखहारी I चरण-पीठ करणा-निधान के, रहें सदा ऑखों के आगे। मैं समझूँगा प्रभु-पद-पक्रज ही हैं सिंहासन पर जागे । उनसे जो प्रेरणा मिलेगी, तदनुकुल सब कार्य करूँगा। उन्हें अवधि-आधार जानकर, उन पर नित्य निछावर हूँगा। आशीर्वाद मिले वह जिससे, प्रभु में जीवन-स्रोत मिला दूँ। उनके लिए उन्होंकी चीजे. पा उनका आदेश, सँभालूँ। फूछे फछे जगत् यह उनका, इसीलिए, बस, प्यार करूँ मैं। और अवधि ज्यों ही पूरी हो, सारा भार उतार घरूँ मैं।"

### बरुदेवप्रसाद मिक

बढ़े राम झट गद्गद होकर,
छिपटा छिया दीर्घ बाहों में।
मौन भरत भावों से झककर,
बिखर पद्दे अपनी आहो में।
उन पीठों पर सुर-सुमनों से,
बरसे स्नेह - सुधामय मोती।
जिनकी ज्योति न जाने कब तक,
रही सबीं के हृदय भिगोती।

## ऊर्मिला का सागर

दूर ऊर्मिला का सागर था, देह महल में रुद्ध हुई थी, पर न निरुद्ध विरह-निर्झर था। भरीं हुगों ने जल-धाराएँ, शब्द शब्द करणा-कातर था, किन्तु माण्डवी को तो आहों का भरना भी विजिततर था। सम्मुख है राकेश, चकारी पर न उधर निज नयन उठाये, विकसी प्रभा प्रभाकर की है, पर न कमिलनी मोद मनाये। या वसन्त ऑखों के आगे, पर कीलित ही पिक का स्वर था, अहह! माडवी को तो आहों का भरना भी विजिततर था। जो है दूर उसीकी आशा रखकर मन समझाया जाये, समझ सराहूँ मैं उस मन की, पास रहे पर पास न आये। सिल्ल-विरह की बात न जिसमें, स्वतः प्यास उठना हुर्भर था, अहह! माडवी को तो आहों का भरना भी विजिततर था।

काँसी की रानी की समाधि इस समाधि में छिपी हुई है, एक राख की हेरी । जरू कर जिसने स्वतन्त्रता की, दिव्य आरती फेरी ॥ यह समाधि, यह लघु समाधि है, झॉसी की रानी की । अन्तिम छीलाखली यही है, की ॥ लक्ष्मी मरदानी यहीं कहीं पर विखर गई वह, भग्न विजय - माला - सी । उसके फूल यहाँ सिट्चत हैं, है यह स्मृति - शाला - सी ॥ सहे वार पर वार अन्त तक, वीर बाला - सी । आहुति-सी गिर चढी चिता पर, चमक उठी ज्वाला - सी ॥ बढ जाता है मान वीर का, रण में बिल होने मृल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने रानी से भी अधिक हमें अब , यह समाधि है प्यारी **।** यहाँ निहित है स्वतन्त्रता की, आशा की चिनगारी !!

## सुभद्राकुमारी चौद्यान

इससे भी सुन्दर समाधियाँ, इम जग में हैं पाते। उनकी गाथा पर निशीय में , क्षुद्र जन्तु ही गाते॥ पर कवियों की अमर गिरा में . इसकी अमिट कहानी। स्नेइ और श्रद्धा से गाती. है वीरों की वानी ॥ बुन्देले इरबोलों के मुख, हमने सुनी कहानी I खूब लडी मरदानी वह थी, झॉसी वाली रानी॥ यह समाधि, यह चिर समाधि है, झॉसी की रानी की! अन्तिम लीलाखली यही है, लक्ष्मी मरदानी की ।

#### भाँसो की रानी

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने मृकुटी तानी थी,
सूदें भारत में भी आयी फिर से नयी जवानी थी,
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी,
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी,
चमक उठी सन सत्तावन में,
वह तलवार पुरानी थी,
बुन्देले हरबोलों के मुहँ
हमने सुनी कहानी थी—
सूब लड़ी मर्दोनी वह तो
झॉसी वाली रानी थी।

कानपूर के नाना की, मुहँबोली बहन 'छवीली' थी, लक्सीवाई नाम, पिता की वह सन्तान अकेली थी, नाना के सँग पढ़ती थी वह, नाना के सँग खेली थी, बरछी ढाल, कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथायें

उसको याद जवानी थी, बुन्देले हरबोलों के मुहँ हमने सुनी कहानी थी—
खूब लड़ी मर्दोनी वह तो
आसी वाली रानी थी।

छक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयम् वीरता की अवतार , देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार , नकली युद्ध-ल्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार , सैन्य घेरना, दुर्ग तोडना ये थे उसके प्रिय खिलवार , महाराष्ट्रकुल-देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुन्देले हरबोलों के मुहँ हमने सुनी कहानी थी— खूब लडी मर्दानी वह तो आँसी वाली रानी थी।

हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झाँसी में, व्याह हुआ रानी बन आयी लक्ष्मीबाई झाँसी में, राज महल में बजी बधाई खुशियाँ छायीं झाँसी में, सुभट बुन्देलों की विरुदावलि-सी वह आई झाँसी में,

चित्रा ने अर्जुन को पाया,

शिव से मिली भवानी थी।

बुन्देले इरबोलों के मुहँ

हमने सुनी कहानी थी—

खूब लडी मर्दानी वह तो

झॉसी वाली रानी थी।

उदित हुआ सौभाग्य, सुदित महलों में उजियाली छायी, किन्तु काल-गति चुपके चुपके काली घटा घेर लायी, तीर चलाने वाले कर में उसे चूडियाँ कब भायी! रानी विधवा हुई, हाय! विधि को भी नहीं दया आयी,

निःसन्तान मरे राजा जी

रानी शोक-समानी थी,

बुन्देले हरबोलो के मुहँ

हमने सुनी कहानी थी—

खूब लड़ी मर्दानी वह तो

झॉसी वाली रानी थी।

बुझा दीप झॉसी का तब डलहीजी मन में हरषाया, राज्य इडप करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, स्नावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झॉसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झॉसी हुई विरानी थी।

बुन्देले हरबोलों के मुहँ
हमने सुनी कहानी थी—
खूब लड़ी मर्दानी वह तो
हाँसी वाली रानी थी।

अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया , व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया , हलहोजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया , राजाओं नव्याकों को भी उसने पैरों ठुकराया , रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महरानी थी। बुन्देले हरबोलों के मुहँ हमने सुनी कहानी थी— खूब लड़ी मदौनी वह तो झाँसी वाली रानी थी।

छिनी राजधानी देहली की, लखनऊ छीना बातों-बात , कैद पेशवा था बिटूर में, हुआ नागपुर का भी धात , उदेपुर, तंजोर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात ! जब कि सिन्ध, पजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र-निपात , बगाले मद्रास आदि की

भी तो वही कहानी थी। बुन्देले हरबोलों के मुहँ हमने सुनी कहानी थी---खूब लडी मर्दीनी वह तो झॉसी वाली रानी थी।

रानी रोयीं रिनवासों में, बेगम गम से थीं बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे-आम नीलाम छापते थे ॲग्रेजों के अखबार, 'नागपूर के जेवर ले लो' 'लखनऊ के लो नौछख हार'

यों परदे की इज्जत परदेशी

के हाथ विकानी थी।

बुन्देले हरबोलों के मुहँ

हमने सुनी कहानी थी—

खूब लडी मर्दानी वह तो

झॉसी बाली रानी थी।

कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकी के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुन्धू पन्त पेशवा जुटा रहा था सब सामान, वहन छबीली ने रण-चडी का कर दिया प्रकट आहान है हुआ यज्ञ प्रारम्भ उन्हें तो सोयी ज्योति जगानी थी। बुन्देलो हरबोलों के मुहँ हमने सुनी कहानो थी— खूब लर्डी मदीनो वह तो झॉसी वाली रानी थी।

महलों ने दी आग, झोपडी ने ज्वाला सुलगाई थी,
यह स्वतन्त्रता की चिनगारी अन्तरतम से आयी थी।
झाँसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें लायी थी,
मेरठ, कानपूर, पटना ने भारी धूम मचायी थी,
जबलपूर कोल्हापुर में भी
कुल हलचल उकसानी थी,
जुन्देले हरबोलों के मुहँ
हमने सुनी कहानी थी—
खूब लडी मर्दोनी वह तो
झाँसी वाली रानी थी।

इस स्वतन्त्रता महायश्च में कई वीरवर आये काम,
नाना धुन्धूपन्त, ताँतिया, चतुर अजीमुछा सरनाम,
अहमदशाह मौलवी, ठाकुर कुँवरसिंह सैनिक अभिमान,
भारत के हतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम,
लेकिन आज जुमैं कहलाती
उनकी जो कुरवानी थी,
बुन्देले हरबोलों के मुहँ
हमने सुनी कहानी थी—
खूब लड़ी मर्दानी वह तो
आसा वाली रानी थी।

इनकी गाया छोड, चर्ले इम झाँसी के मैदानों में,
जहाँ खडी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में,
लेपिटनेंट वौकर आ पहुँचा, आगे बढा जवानों में,
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ इन्द असमानों में,
जरूमी होकर बौकर मागा,
उसे अजब हैरानी थी।
बुन्देले हरबोलों के मुहँ
हमने सुनी कहानी थी—
खूब लडी मर्दानी वह तो
झाँसी बाली रानी थी।

रानी बढी कालपी आयी कर सौ मील निरन्तर पार, घोडा यककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अँग्रेजों ने फिर खायी रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार,

केंग्रेजों के मित्र सिन्धिया

ने छोडी रजधानी थी,
बुन्देले हरबोलों के मुहॅ
हमने सुनी कहानी थी—
खूब लडी मर्दानी वह तो
झाँसी वाली रानी थी।

निजय मिछी, पर अँग्रेजों की फिर सेना घिर आयी थी, अब के जनरह हिमथ सम्मुख था, उसने मुहँ की खायी थी, राना और मुन्दरा सिखयाँ रानी के सँग आयी थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचायी थी। पर पीछे ह्यू रोज आ गया, हाय! घिरी अब रानी थी, बुन्देले हरबोलों के मुहँ हमने सुनी कहानी थी— खूब लडी मर्दानी वह तो ह्याँसी बाली रानी थी।

तो भी रानी मार-काट कर चलती बनी सैन्य के पार ,
किन्तु समने नाला आया, था यह संकट विषम अपार !
घोड़ा अडा, नया घोडा था, इतने में आ गये सवार ,
रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार-पर-वार ,
घायल होकर गिरी सिंहनी
उसे वीरगित पानी थी ,
बुन्देले हरबोलों के मुहँ
हमने सुनी कहानी थी—
खूब लडी मर्दानी वह तो
झाँसी वाली रानी थी।

रानी गयी सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल तेहस की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतन्त्रता-नारी थी, दिखा गई पथ, सिखा गयी हमको जो सीख सिखानी थी, बुन्देले हरबोलों के मुहँ हमने सुनी कहानी थी—
सूब लडी मर्दानी वह तो शॉर्स वाली रानी थी।

जाओ रानी! याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी,
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतन्त्रता अविनाशी,
होवे चुप इतिहास, लगे सचाई को चाहे फॉसी,
हो मदमाती विजय, मिटा दे गालों से चाहे झाँसी,
तेरा स्मारक त् ही होगी,
त् खुद अमिट निशानी थी,
बुन्देले हरबोलों के मुहँ
हमने सुनी कहानी थी—
खूब लडी मदीनी वह तो
हाँसी वालो रानो थी।

जिल्यों वाला वाग में वसन्त यहाँ कोकिला नहीं, काक हैं योर मचाते, काले-काले कीट, भ्रमर का भ्रम उपजाते। किल्यों भी अधिखली, मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे, वे पुष्प ग्रुष्क हैं अथवा खुलसे।

परिमल-हीन पराग दाग-सा बना पडा है. हा! यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ, प्रिय ऋतुराज ! किन्तु घीरे से आना . यह है शोक-स्थान यहाँ मत शोर मचाना। बायु चले, पर मन्द चाल से उसे चलाना . दुख की आहें सङ्ग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे, किन्तु राग रोके का गावे. भ्रमर करे गुंजार, कष्ट की कथा सुनावे। लाना सँग मे पुष्प, न हों वे अधिक सजीले. तो सगन्ध भी मन्द, ओस से कुछ कुछ गीले । किन्तु न तुम उपहार माव आकर दरसाना . स्मृति में पृजा-हेतु यहाँ थाई बिखराना । कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा-खाकर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोडी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं , अपने प्रिय परिवार-देश से भिन्न हुए हैं। कछ कलियाँ अधिखली यहाँ इसलिए चढाना, करके उनकी याद अश्र के ओस बहाना। तडप तडप कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर. शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर । यह सब करना, किन्तु बहुत घीरे से आना . यह है शोक-स्थान, यहाँ मत शोर मचाना ।

मेरा बचपन बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया, छेगया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी।

चिन्ता (इत खेलना - खाना वह फिरना निर्भय खच्छन्द , कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनन्द। ऊँच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी अहा ! झोपडी और चीथडों में रानी। किये दूध के कुल्ले मैंने चूस अँगृठा सुधा पिया, किलकारी कस्लोल मचाकर स्ना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनन्द दिखाते थे, बदे बदे मोती से आँसू पहनाते थे। जयमाला में रोयी, माँ काम छोडकर आयी, मुझको उठा लिया, साड पींछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चन्दा दिखलाया, नेत्र - नीर द्रुत दमक उठे, धुली हुई मुसकान देख कर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोडकर, में मतवाली बडी हुई, छुटी हुई, कुछ ठगी हुई-सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई।

लाजमरी ऑखें थीं मेरी मन में उमँग रँगीली थी. तान रही ही थी कानों में चंचल छैल - छबीली थी। दिल में एक चुमन-सी थी यह दुनिया सब अलबेली थी. मन में एक पहेली थी में सबके बीच अकेली थी। मिला, खोजती थी जिसको है बचपन ! ठगा दिया त्ने . अरे! जवानी के फन्दे में मुझको फँसा दिया तुने। सब गलियाँ उसकी भी देखीं उसकी खुशियाँ न्यारी हैं. प्यारी, प्रीतम की रँग-रिल्यों की स्मृतियाँ भी ध्यारी हैं। माना मैंने युवा-काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय मोहने वाला है। किन्तु यहाँ झझट है भारी युद्ध - क्षेत्र संसार बना . चिन्ता के चक्कर में पडकर जीवन भी है भार बना। आ जा बचपन ! एक बार फिर दे दे अपनी निर्मेल शान्ति, ज्याकुळ व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रान्ति ।

वह भोली-सी मध्र सरलता वह प्यारा जीवन निष्पाप . क्या फिर आकर मिटा सकेगा त मेरे मन का सन्ताप १ मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी. नन्दन वन-सी फूल उठी यह छोटी-सी क्रटिया मेरी । 'मॉओ' कहकर बुला रही थी मिड़ी खाकर आयी थी. कुछ महाँ में कुछ लिये हाथ मे मझे खिलाने आयी थी। पुलक रहे थे अङ्ग, हर्गों में कौत्हल था छलक रहा, मुहँ पर थी आह्वाद-लालिमा विजय गर्वथा झलक रहा। मैंने पूछा ''यह क्या लायी ?'' बोल उठी वह "मॉ, काओ", हुआ प्रफुछित हृदय खुशी से मैंने कहा-"त्रम्हीं खाओ।" पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया. उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नव जीवन आया । मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बची बन जाती हैं।

## कद्म्ब का पेड़

यह कदम्ब का पेड अगर मॉ, होता यमुना तीरे मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। छे देतीं यदि मुझे बाँसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके-चुपके आता . उस नीची डाली से अम्मा, ऊँचे पर चढ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बॉसुरी बजाता. 'धम्मा-अम्मा' कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी वंशी को माँ, तुम इतनी खुश हो जातीं. मुझे देखने काम छोडकर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बॉसुरी रख मैं चुप हो जाता. पत्तों में छिपकर मैं धीरे से फिर बाँसरी बजाता। तुम हो चिकत देखतीं चारों ओर न मुझको पाती. तब व्याकुल-सी हो कदम्ब के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मर्भर स्वर सुन जब ऊपर आँख उठातीं. मुझको ऊपर चढा देखकर कितनी घबरा जातीं! गुस्सा होकर मुझे डाँटतीं, कहती नीचे आ जा . पर जब मैं न उतरता हँ सकर कहर्ती-"मन्ना राजा. नीचे उतरो मेरे भैया ! तुम्हें मिठाई दुँगी. नये खिलौने माखन मिश्री दुघ मलाई दूँगी। मैं हॅंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ जाता. एक वार "माँ" कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतर कर आता. तब माँ, माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम अञ्चल पसार कर अम्मॉ, वहीं पेड के नीचे, इंधर से कुछ विनती करतीं बैठी ऑंखें मीचे l

तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे-धीरे आता, और तुम्हारे फैले अञ्चल के नीचे छिप जाता। तुम घवराकर आँख खोलतीं फिर भी खुश हो जातीं। जब अपने मुन्ने राजा को गोदी ही में पार्ती। हसी तरह कुछ खेळा करते हम-तुम धीरे-धीरे, माँ, कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे।

## इयामनारायण पाण्डेय

## "हलदीघाटी का युद्ध"

खावन का इरित प्रभात रहा, अम्बर पर थी घनवोर घटा, फहराकर पङ्ख थिरकते थे, मन हरती थी वन-मोर-छटा ! पड रही फ़ुही झींसी झिनझिन, पर्वत की हरी बनाली पर, 'पी कहाँ' पपीहा बोल रहा, तरु-तरु की डाली-डाली पर ! वारिद के उर मे चमक-दमक, तड-तड थी बिजली तडक रही . रह रहकर जल था बरस रहा, रणधीर-मुजा थी फडक रही । भरती की प्यास बुझाने को, वह घहर रही थी घन-सेना, कोहू पीने के लिए खडी, यह इहर रही थी जन-सेना। नभ पर चम चम चपला चमकी, चम चम चमकी तलबार इघर . मैरव अमन्द धन नाद उधर दोनों दल की ललकार इधर। वह कड-कड कड कड कडक उठी, यह भीमनाद से तहक उठी, भीषण-संगर की आग प्रबल, वेरी सेना में भडक उठी। डग-डग डग-डग रण के डके, मारू के साथ भयद वाजे, -टप - टप - टप घोदे कृद पदे, कट-कट मतंग के रद बाजे । कल-कल कर उठी शत्रु-सेना, किलकार उठी, ललकार उठी, असि म्यान-विवर से निकल तुरत, अहि-नागिन-सी फ़ुफकार उठी । फर-फर-फर फर-फर फहर उठा, अकबर का अभिमानी निशान . बढ चला कटक लेकर अपार, मद-मस्त द्विरद पर भस्त-मान । कोलाइल पर कोलाइल सुन, शस्त्रों की सुन झनकार प्रवल , मेवाड्-केसरी गरज उठा, सुनकर अरि की खलकार प्रवल । इर एकर्लिंग को माथ नवा, लोहा लेने चल पडा वीर, चेतक का चंचल वेग देख, था महा महा-लज्जित समीर |

रूड-लड कर अखिल महीतल को. शोणित से भर देनेवाली . त्तलवार वीर की तहए उठी. अरि-कण्ठ कतर देनेवाली ! राणा का ओज भरा आनन. सरज-समान चमचमा उठा. बन महाकाल का महाकाल. भीषण-भाला दमदमा उठा। भेरी प्रताप की बजी तुरत. बज चले दमामे धमर धमर. धम-धम रण के बाजे बाजे. बज चले नगारे धमर-धमर । कुछ घोदे पर, कुछ हाथी पर, कुछ योदा पैदल ही आये. कुछ ले बरछे कुछ ले भाले. कुछ शर से तरकस भर लाये। रण-यात्रा करते ही बोले. राणा की जय. राणा की जय. मेवाड-सिपाही बोल उठे. शत वार महाराणा की जय ! इन्दीघाटी के रण की जय. राणा प्रताप के प्रण की जय. जय जय भारत माता की जय. मेवाड-देश-कण-कण की जय। हर एकलिंग, हर एकलिंग, बोला हर-हर अम्बर अनन्त . हिल गया अचल, भर गया तुरत, हर-हर निनाद से दिग-दिगन्त । धनधोर घटा के बीच चमक, तड-तड नम पर तिंडता तडकी. शनशन असि की शनकार इधर, कायर-दल की छाती घडकी I अब देर न थी वैरी-वन में, दावानल के सम छूट पहे, इस तरह बीर झपटे उन पर, मानो हरि मृग पर टूट पदे। हाथी सवार हाथी पर थे, बाजी सवार बाजी पर थे, पर उनके शोणित-मय मस्तक, अवनी पर मृत राजी पर थे। कर की असि ने आगे बढकर, संगर-मतंग-सिर काट दिया. बाजी वक्षः खल गोभ-गोभ बरछी ने भूतल पाट दिया। गज गिरा, मरा पिछवान गिरा, इय कटकर गिरा, निशान गिरा, कोई लडता उत्तान गिरा, कोई लडकर बलवान गिरा। झटके से शुल गिरा भू पर, बोला भट, मेरा शुल कहाँ. शोणित का नाला वह निकला, अवनी-अम्बर पर धूल कहाँ।

#### श्यामनारायण पाण्डेय

कोई करता था रक्त वसन, छिद गया किसी मानव का तन, कट गया किसी का एक बाहु, कोई था सायक-विद्ध नयन। तो भी रख प्राण हथे छी पर, वैरी-दल पर चढते ही थे, मरते कटते मिटते भी थे, पर राजपूत बढते ही थे।

#### राणा की तलवार

चढ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल - पानी को; राणा प्रताप सिर काट-काट, करता था सफल जवानी को।

कलकल बहती थीरण - गङ्गा, अरि-दल को हूब नहाने को; तलवार बीर की नाव बनी, चटणट उस पार लगाने को!

बैरी-दल को ललकार गिरी, वह नागिन-सी फुफकार गिरी; था शोर मौत से बचो, बचो, तलवार गिरी, तलवार गिरी।

> पैदल से हय दल, गज-दल में, छप-छप करती वह विकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखों चम-चम वह निकल गई।

क्षण इघर गई, क्षण उघर गई, क्षण चढी बाढ-सी उतर गई, था प्रलय, चमकती जिघर गई, क्षण शोर हो गया किघर गई!

#### च्यामनारायण पाण्डे<del>य</del>

क्या अजब विषेळी नागिन थी, जिसके इसने में छहर नहीं, उतरी तन से मिट गये वीर, पैळा शरीर में जहर नहीं।

थी खुरी कहीं तलवार कहीं, वह बरछी-असि-खरधार कहीं, वह आग कहीं, अंगार कहीं, बिजली थी कहीं, कटार कहीं।

> लहराती थी शिर काट-काट, बल लाती थी भू पाट - पाट, बिलराती अवयव बाट-बाट, तनती थी लोह चाट - चाट।

क्षण भीषण हल्चल मचा-मचा, राणा-कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह, रण - चंडी जीभ पसार बढ़ी।

## हृदयनारायण पाण्डेय

#### तिनका

कहाँ एक तिनका, कहाँ एक सागर—
न सागर ही अपना, न अपना किनारा !
बहा जा रहा है, निरुद्देश्य-जीवन—
मिला कब किसीको, किसी का सहारा !

बहा जा रहा है, बहे जाएगा ही—
न बहने के अतिरिक्त है और चारा।
ये नन्हें से तिनके का साहस तो देखो—
'पकड दुँगा जाकर उदिध का किनारा!!'

कोई चाइ की एक सीमा बनादे! ये इतना-सा तिनका, ये सागर, किनारा !! उस वक्ष से फूट ज्वाला मुखी-सा— हुआ छिन्न, विस्फोट से शैल उर का।

बुझाने को दावाभि की घोर लपटें, है दो बूँद ऑसू की सामर्थ्य कितनी ! मगर—लंग कहते हैं क्यों एक तिनका भी, डूबे को देता बडा ही सहारा!

यह है ओस के चाटने का उपक्रम—

न भीगा मरुखल का प्यासी-किनारा !!

कहाँ एक तिनका, कहाँ एक सागर,

न सागर ही अपना, न अपना किनारा !!

## हृद्यनारायण पाण्डेप

## ऑसू

रोना निर्धन का धन है, रोना निर्बल का बल है, मजबूरी की दुनियाँ में रोने का राज्य अटल है। यह प्राणों का गायन है, यह है मूकों की भाषा, आश्रय असहायजनों का, यह है हतारा की आशा ! असफलता से, जीवन हो, जब घोर युद्ध छिड्ता है, तब रोने की छाया में, आहत को सुख मिलता है। पावन-बूँदों का वर्षण जग को पावन कर देता. ऑंगू का मृद-आकर्षण उर को वश में कर लेता। आँसु है गृढ प्रणय की व्याख्या युत सरला टीका. इस अनुपम-रस के आगे नव-रस षट-रस सब फीका । ऑसू ही युगल-हृदय में हद स्नेइ-प्रिथ प्रथ देता, आँस ही प्रणय-जगत में उर-सागर को मथ देता। ऑस ही प्रिय-स्वागत में उर-हार बधाई का है, ऑम् ही स्नेह-जगत मे उपहार बिदाई का है। परिचायक नव-स्नेह का विश्वास-चिह्न युग-उर का . इस मतलब की दुनियाँ मे आँस् घन है सुर पुर का। जब नवल-प्रेम के अकुर ऑसू से हैं सिच जाते. तब विस्तृत परिवर्धित हो वे तर विशाल बन जाते। गरू कर गीले ऑमू से पाषाण कलेजे कितने ! पानी-पानी हो करके लगते हैं क्षण में बहने! जब प्रखर निराशा के शर उर में चुभ विष बोते हैं, · ऑखों के उष्णोदक से घुल घाव शान्त होते हैं। तुफानों से टकरा कर तरणी जल-मया होती. नाविक की कातर आशा जब िसक सिसक कर रोती !

#### हृदयनारायण पाण्डेय

तव रोने की छहरों से हिल्ला प्रभु का सिहासन, आँसू की जंजीरों में बँध आते कृपा-निकेतन। दुखिया के जब ऑसू से भगवान स्नान कर लेते, तब करणा-छोचनों से छख उसका सब दुख हर लेते। हग की गीली-गंगा में आँसू बन कर 'हरि आते', दिल के पिछले पानी में वे अपनी चमक दिखाते। यह विरह्न-वियोगिनि अँखियाँ बन मोगिन वस्नी-वन में, जल पलक-कमंडल में भर रत हैं अब तप-साधन में। था पिया सरोज-कली ने वारिज-वन में जितना जल , कूदों कूदों बरसाया ढरकाया करके छल-छल। यह रूप-माधुरी चुगकर अब मोती उगल रहे हैं, छिब जाल मध्य उलहों हैं उहने को मचल रहे हैं।

# रंग

# जयशङ्कर 'प्रसाद'

#### देश हमारा

अहण यह मधुमय देश हमारा, बहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस-गर्भ विभा पर—नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर—मङ्गल कुकुम सारा। रुधु सुरधनु से पंख पसारे—शीतल मलय समीर सहारे, उडते खग जिस ओर मुहँ किये—समझ नीड़ निज प्यारा। रस्मती ऑखों के बादल—बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकरातीं अनन्त की—पाकर जहाँ किनारा। रिम—सुम्भ ले उषा सबेरे—भरती दुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब—जग कर रजनीभर तारा।

## भारतवर्ष

रहिमालय के ऑगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हँस अभिनन्दन किया और पहनाया हीरक हार । जगे हम, लगे जगाने विश्व लाक में फेला फिर आलोक, व्योम-तम-पुञ्ज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्ति हो उठी अशोक । विमल वाणी ने वीणा ली कमल-कोमल कर में सप्रीति, सत स्वर सप्तिन्धु में उठे, लिडा तब मधुर साम संगीत । बचा कर बीज-रूप से स्थि, नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण-केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अभीत । सुना है दधीचि का वह त्याग हमारी जातीयता विकास, पुरन्दर ने पिंच से है लिखा अस्थि-युग का मेरे इतिहास । सिन्धु-सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रलाकर में वह राह ।

चर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि, कर दी बन्द . इमी ने दिया शान्ति-सन्देश, सुखी होते देकर आनन्द ! विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम . भिक्षु होकर रहते सम्राट् दया दिखलाते घर-घर घूम। यवन को दिया दया का दान चीन को मिली धर्म की दृष्टि. मिला था स्वर्ण-भूमि को रत्न शील की सिहल को भी सृष्टि ! किसी का इमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं. इमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से इम आये थे नहीं। बातियों का उत्थान-पतन, ऑधियाँ, शड़ी, प्रचंड समीर . खदे देखा शेळा इँसते, प्रलय में पले हुए इम वीर। चरित के पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा सम्पन्न . **इ**दय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्त ! इमारे सञ्चय में था दान, अतिथि थे सदा इमारे देव . बचन में सत्य, दृदय में तेज, प्रतिशा में रहती थी टेव। बही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा शान. बही है शाति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्थ्य-संतान ! जियें तो सदा उसी के लिये यही अभिमान रहे, यह हर्षे. निछावर कर दें इम सर्वस्व, इमारा प्यारा भारतवर्ष।

### आह्वान-गोत

हिमादि तुंग शृंग से
प्रबुद शुद्ध भारती—
स्वयं - प्रमा समुज्जवला
स्वतन्त्रता पुकारती—
"अमत्ये वीरपुत्र हो, दट-प्रतिज्ञ सोच लो ,
प्रशस्त्र पुण्य पंथ है—बढे चलो बद्दे चलो ।"

असंख्य की तिंरिहमयाँ,
विकीणं दिन्यदाह-सी।
सप्त मातृभूमि के—
रको न शूर साहसी!
सराति-सैन्य-सिन्धु में—सुवाडवाग्नि-से जलो,
प्रवीर हो जयी बनो—बढ़े चलो बढ़े चलो।

#### आत्म कथा

मधुप गुन-गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी . मरझाकर गिर रहीं पत्तियाँ देखो कितनी आज धनी! इस गम्भीर अनन्त-नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास-यह हो, करते ही रहते हैं अपना व्यङ्ग्य-मलिन उपहास । तब भी कहते हो-कह डालूँ दुर्बलता अपनी-बीती. तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे--यह गागर रीती। किन्त कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले-अपने को समझो, मेरा रह है अपनी भरने वाहे। यह विडम्बना! अरी सरलते तेरी हॅंसी उडाऊँ मैं, भूळें अपनी, या प्रवश्चना औरों की दिखलाऊँ मैं। उल्लब्ह गाथा कैसे गाऊँ मधर चाँदनी रातीं की. अरे खिल-खिला कर इँसते होने वाली उन बातों की । मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया ! थालिङ्गन आते-आते मुसक्याकर जो भाग गया। जिसके अरण-कपोली की मतवाली सुन्दर छाया में. अनुरागिनी उषा छेती थी निज सुद्दाग मधुमाया में । उसकी स्मृति पायेय बनी है थके पथिक की पन्या की . सीवन को उधेड कर देखोगे क्यों मेरी कन्या की

#### जयर्कर 'प्रसाद'

खोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथायें आज कहूँ, स्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे—मेरी भोली आत्म-कथा, समी समय भी नहीं—यकी सोई है मेरी मौन ब्यथा!

छे चल वहाँ भुकाता देकर

है चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक ! धीरे धीरे।

> जिस निर्जन में सागर छहरी, अम्बर के कानों में गहरी— निरुछ प्रेम-कथा कहती हो, सज कोलाहल की अवनी रे।

जहाँ साँझ-सी जीवन छाया, डीले अपनी कोमल काया, नील नयन से डुलकाती हो, साराओं की पाँति घनी रे।

> जिस गम्भीर मधुर छाया में— विश्व चित्र-पट चल माया में— विभुता विभु-सी पहें दिखाई, दुख-सुख वाली सत्य बनो रे।

भम-विश्राम क्षितिज-वेला से— जहाँ सुजन करते मेला से— अमर जागरण उषा नयन से— बिखराती हो ज्योति घनी रे!

#### जयशंकर 'असाद'

आह वेदना मिलो विदाई।

आह ! वेदना मिली बिदाई! मैंने भ्रम-वश जीवन सञ्चित, मधुकरियों की भीख छुटाई।

> छल्छल थे सन्ध्या के भ्रमकण, ऑस्-से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर छेती थी— नीरवता अनन्त ऑगड्राई।

अभित स्वप्न की मधुमाया में , गहन-विपिन की तर छया में , पथिक उनीदी श्रुति में किसने— यह बिहाग की तान उठाई।

> लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाये फिरती कबकी। मेरी आशा आह ! बावली, त्ने सो दी सकळ कमाई!

चढकर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद-बल पर, उससे हारी-होड लगाई।

> होटा हो यह धपनी थाती, मेरी करणा हा-हा खाती! विश्व! न सँभछेगी यह मुझसे, इससे मन की छाज गँवाई!

#### जयशंकर 'प्रसाद'

बीति विभावरो जागरी

वीती विभावरी जाग री!

अम्बर पनघट में हुवो रही—

तारा घट ऊषा नागरी!

खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा,

किसलय का अञ्चल डोल रहा,

लो यह लितका भी भर लाई—

मधु मुकुल नवल रस गागरी!

अधरों में राग अमन्द पिये,
अलकों में मलयज बन्द किये—

तू अब तक सोई है आली!

आँसों में भरे विहाग री!

लाज भरा सौन्दर्य तम कनक-किरण के अन्तराल में. इक-छिप कर चलते हो क्यों ! नत - मस्तक गर्व वहन करदे . यौवन के धन, रस - कन दरते , है छाज भरे सीन्दर्थ! बता दो मौन बने रहते हो क्यों ? अधरों के मधुर कगारों में , कल-कल ध्वनि की गुझारों में . **मध्र**सरिता-सी यह इँसी , वरछ अपनी पीते रहते हो क्यों ! बेला विभ्रम की बीत चली. रजनीगंघा की कही खिळी-अब सान्ध्य मलय-आकुलित , दुक्छ कलित हो, यों छिपते हो क्यों ?

#### मलयानिल

चल वसन्त बाला अञ्चल से किस धातक सौरभ में मस्त , आतीं मलयानिल की लहरें जब दिनकर होता है अस्त । मधुकर से कर सिंध, विचर कर उधा नदी के तट उस पार ; चूसा रस पत्तीं-पत्तीं से फूलों का दे लोभ अपार । लगे रहे जो अभी डाल से बने आवरण फूलों के , अवयव ये शृङ्कार रहें जो वनबाला के झूलों के । आशा देकर गले लगाया रके न वे फिर रोके से , उन्हें हिलाया बहकाया भी किधर उठाया झोंके से , कुम्हलाए, सूखे, ऐंटे फिर गिरे अलग हा बुन्तों से , कुम्हलाए, सूखे, ऐंटे फिर गिरे अलग हा बुन्तों से , विनिरोह मर्माहत होकर कुमुमाकर के कुन्तों से । नवपल्लव का सूजन ! तुन्ल है किया बात से वध जब कूर , कौन फूल-सा ईसना देखे ! वे अतीत से भी अब दूर । लिखा हुआ उनकी नस-नस में इस निर्देशता का हतिहास , तू अब 'आह' बनी धूमेगी उनके अवशेषों के पास ।

#### नीरद

अलका की किस विकल विरहिणी की पलकों का ले अवलम्ब , सुली सो रहे थे इतने दिन, कैसे हे नीरद निकुरम्ब ! बरस पहें क्यों आज अचानक सरसिज कानन का सङ्कोच , अरे जलद मे भी यह ज्वाला ! सुके हुए क्यों किसका सोच ! किस निष्ठुर ठण्डे हुत्तल में जमे रहे तुम वर्फ समान ! पिघल रहे हो किस गर्मी से ! हे करणा के जीवन-प्रान ! चपला की व्याकुलता लेकर चातक का ले करण विलाप , तारा-ऑस् पोंछ गगन के, रोते हो किस दुल से आप ! किस मानस-निधि में न बुझा था बडवानल जिससे बन भाप , प्रणय-प्रभाकर-कर से चढ़कर इस अनन्त का करते माप ।

## स्वयशंकर प्रसाद्'

क्यों जुगनू का दीप जला, है पथ में पुष्प और आलोक । किस समाधि पर बरसे ऑस् किसका हे यह शोतल शोक ! थके प्रवासी बनजारों से लोटे हा मन्थर गति से ; किस अतीत की प्रणय-पिपासा जगती चपला-सी स्मृति से !

## ऑसू

घनीभूत पीडा थी जो मस्तक में स्मृति - सी छाई दुदिन मे आँसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे फ़न्दन में बजती क्या वीणा १-- जो सुनते हो धार्गो से इन ऑस के निज करणा-पट बुनते हो। रो-रो कर सिलक-सिसक कर कहता मैं करण-कहानी I तुम सुमन ने।चते सुनते जानी अनजानी। करते ्रमैं बल खाता जाता था मोहित बेसुघ बलिहारी अन्तर के तार खिचे थे तीखी थी तान इमारी। झझा झकोर गर्जन था बिजली थी, नीरद मास्ना पाकर इस शून्य हृदय का सबने आ हेरा डाला ।

#### जयशंकर 'प्रसाद'

धिर जाती प्रलय घटायें कुटिया पर आकर मेरी तम-चूर्ण बरस जाता था का जाती अधिक अँधेरी। बिजली माला पहने फिर मुसक्याती थी ऑगन में **हाँ**. कौन बरस जाता था रस - बूँद इमारे मन में ! तम सत्य रहे चिर सुन्दर मेरे इस मिथ्या जग के थे केवल जीवन - सङ्घी कल्याण कलित इस मग के। कितनी निर्जन रजनी मे तारों के दी। जलाये स्वर्गङ्गा को घारा Ħ उज्ज्वल उपहार चढाये! गौरव था, नीचे आये प्रियतम मिलने को मेरे मैं इठला उठा अकिञ्चन देखे ज्यों स्वप्न सबेरे। मध्राका मुसक्याती पहले देखा जब तमको परिचित-से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण इमको ! परिचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से ऊपर से करणे आर्ती मिलती हैं गले लहर से।

#### जबशंदर 'प्रसाद'

भैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। निर्झर-सा झिर-झिर करता माधवी - कुञ्ज छाया चेतना बही जाती थी हो मन्त्र - मुग्ध माया में । पतशब था, झाड खड़े थे सूखी सी फ़ुलवारी में किसलय नव कुसुम विछाकर आये तुम इस क्यारी में। शशि-मुख पर घॅंघट डाले अन्तर में दीप छिपाये जीवन की गोधूली में कौत्हल से तुम आये! घन में सन्दर विजली-सी बिजली में चपल चमक सी ऑखों में काली पुतली पुतली मे स्याम झलक सी। प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुछवि औंखों में थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही हार्खी में । माना कि रूप-सीमा है सुन्दर! तब चिर यौवन में समा गये थे, मेरे पर मन के निस्तीम गगन में ी

#### जयशंकर 'प्रसाद्'

ह्नावण्य - शैल राई सा जिस पर वारी बल्हिशरी उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी - प्यारी ।

#### प्रलय की छाया

"थके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की सन्ध्या है आज भी तो धृसर क्षितज में ! और उस दिन तो : निर्जन जलधि-वेला रागमयी सन्ध्या से-सीखती थी सौरभ से भरी रंग-रिलयाँ। दूरागत वंशी रव-गूँबता था घीवरों की छोटी छोटी नावों से , मेरे उस यौवन के मालती-मुकुल में रं प्र खोजती थीं, रजनी की नीली किरणें। उसे उकसाने को-हँ साने को । पागल हुई मैं अपनी ही मृदुगन्घ से-कस्त्री मृग जैसी । पश्चिम जलि में . मेरी लहरीली नीली अलकावली समान रूहरें उठती थीं मानो चूमने को मुझको , और सॉस लेता था समीर मुझे छूकर। नृत्य शीला शैशव की स्फूर्तियाँ दौड़कर दूर जा खड़ी हा हँसने लगी। मेरे तो, चरण हुए थे विजिड्त मधु-भार से। **इँ**सती अनङ्ग - बालकार्ये अन्तरिक्ष में

#### जयशंकर 'प्रसाद'

मेरी उस कीडा के मधु अभिषेक में नत-शिर देख मुझे । कमनीयता थी जो समस्त गुजरात की हुई एकत्र इस मेरी अङ्गलतिका में पलके मदिर भार से थीं झकी पडती। नन्दन की शत-शत दिव्य क्रसम-क्रन्तला अप्सरायें मानो वे सुगन्ध की पुतिलयौँ आ-आकर चूम रहीं अरुण अधर मेरा जिसमे स्वय ही मुसकान स्विल पडती। न्पूरों की झनकार घुली मिली जाती थी चरण-अलक्तक की लाली से। जैसे अन्तरिक्ष की अरुणिमा पी रही दिगन्त व्यापी सन्ध्या-संगीत को । कितनी मादकता थी ? हेने हमी झपकी मैं मुख-रजनी की विश्रम्भ-कथा मुनती : जिसमे थी-आजा अभिलाषा से मरी थी जो कामना के कमनीय मृदुल प्रमोद मे जीवन सुरा की वह पहली ही प्याली थी।" "ऑर्खे खर्ली: देखा मैंने चरणों में छोटती थी विश्व की विभव-राशि, और थे प्रणत वहीं गुर्ज्जर-महीप भी ! वह एक सन्ध्या थी !" "श्यामा-सृष्टि युवती थी तारक-खचित नीलपट परिधान था अखिल अनन्त में

#### जयशंकर 'प्रसाद"

चमक रही थीं लालसा की दीम मणियाँ-ज्योति मयी, हास मयी, विकल विलास मयी। बहती थी घीरे घीरे सरिता उस मध यामिनी में मदकल मलय पवन ले ले फूलों से मधुर मरन्द-विन्दु उसमें मिलाता था । चाँदनी के अंचल मे . हरा-भरा पुलिन अलस नींद ले रहा। स्रिष्ट के रहस्य-सी परखने को मझको तारकार्ये झॉकती थीं। शत शतदलों की मुद्रित मधुर गन्ध भानी-भीनी राम में बहातो लावण्य-धारा । स्मर-शशि किरणें. स्पर्श करती थी इस चन्द्र मान्त मणि को स्तिग्धता विकलती थी जिस मेरे अंग पर । <sup>-</sup> अनुराग पूर्ण था हृदय उपहार में गुजरेश पॉवडे विछाते रहे पलकों के : तिरते थे---मेरी अँगडाइयों की लहरो में। पीते मकरन्द थे-मेरे इस अधिकले आनन-सरोज का । कितना से हाग था, कैसा अनुराग था ? खिली खर्ण महिलका की सर्भित बह्लरी-सी गुर्जर के थाले में मरन्द वर्षा करती मैं "। "और परिवर्तन वह ! श्चितिज पटी को आदे। छित करती हुई नीले मेघ-माला-सी

#### जबशंकर 'प्रसाद'

नियति नटी थी आई सहसा गगन में तिहत विलास सी नचाती भोहें अपनी । ''पावक-सरोवर में अवभुथ स्नान था आत्म-सम्मान-यज्ञ की वह पूर्णांद्रति सुना-जिस दिन पद्मिनी का जल मरना सती के पवित्र आत्म गौरव की पुण्य-गाथा गूँज उठी भारत के कोने कोने जिस दिन ; उन्नत हुआ था भाल महिला-महत्व का । दृप्त मेवाड के पवित्र बिलदान का क्रकिंत आलोक ऑख खोलता था सब की। सोचने लगी थीं कुल-वधुयें, कुमारिकारें जीवन का अपने भविष्य नये सिर से : उसी दिन बींघने लगी थी विषमय परतंत्रता । देव-मन्दिरों की मूक घण्टा-ध्वनि व्यग्य करती थी जब दीन संकेत से जाग उठी जीवन की लाज भरी निद्रा से। मैं भी थी कमला. रूप-रानी गुजरात की । सोचती थी---पद्मिनी जली यो स्वयं किन्तु मैं जळाऊँगी-बह दावानल ज्वाला जिसमें मुलतान जले।

#### जयशंकर 'प्रसाव'

#### स्रजा

[ छायामूर्ति कब्बा और श्रदा का सवाद ]

<sup>44</sup>कोमल किसलय के अंचल में नन्हीं कलिका ज्यों छिपती सी: गोधूली के धृमिल पट में दीपक के स्वर में दिपती सी। मजुल स्वप्नी की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों। सरभित लहरीं की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों: बैसी ही साया में लिपटी अधरों पर उँगली धरे हुए; माधव के सरस कुत्इल का आँखों में पानी भरे हुए। नीरव निशीय में लितका सी तुम कौन आ रही हो बढती ! कोमल बाहें फैलाये सी आलिगन का जादू पढती! किन इन्द्रजाल के फूलों से लेकर सहाग-कण राग भरे ; सिर नीचा कर हो गूँथ रही माला जिससे मधु घार दरे! पुलकित कदम्ब की माला सी पहना देती हो अन्तर में; श्चक जाती है मन की डाली अपनी फलभरता के डर में।

#### जयशंहर 'प्रसाद'

बरदान-सहश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ ; यह अंचल कितना इलका सा कितने सौरम से सना हुआ। सब अंग मोम से बनते हैं कोमलता में बल खाती हैं: मैं सिमट रही सी अपने में परिहास-गीत सुन पाती हैं। स्मित बन जाती है तरल हॅसी नयनों में भर कर बाँकपना: प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। मेरे सपनों में कलरव का संसार ऑख जब खोळ रहा: अनुराग-समीरी पर तिरता था इतराता सा डाल रहा। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के खागत को : जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दूरागत की। किरनों का रज्ज समेट लिया जिसका अवलम्बन ले चढती: रस के निर्झर में धँस कर मैं आनन्द-शिखर के प्रति बढती। छूने में हिचक देखने में पलकें आँखों पर सकती हैं: कलरव परिहास भरी गूँजें अधरों तक सहसा दकती हैं।

## जयशंकर 'शसाद"

संकेत कर रही रोमाली चपचाप बरजती खडी रही: भाषा बन भौहीं की काली रेखा - सी भ्रम में पड़ी रही। द्भम कौन १ हृदय की परवशता १ सारी स्वतन्त्रता छीन रहीं: स्वच्छन्द सुमन जो खिले रहे जीवन-वन से हो बीन रहीं।" सन्ध्या की लाली में हँसती, उसका ही आश्रय हेती-सी: छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती-सी। "इतना न चमत्क्रत हो बाले! अपने मन का उपकार करो ! मैं एक पकड हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो । अम्बर-चुम्बी हिम-शृंगों से कलरव-कालाइल साथ लिये: विद्यत की प्राणमयी घारा बहती जिसमें उन्माद लिये। मंगल कुकम की श्री जिसमें निखरी ही ऊषा की लाली; मोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली। हो नयनों का कल्याण बना आनन्द-सुमन-सा विकसा हो ; बासन्ती के वन-वैभव में जिसका पंचम स्वर पिक-सा हो :

#### जयशंकर 'प्रसाद'

जो गूँज उठे फिर नस-नस में मृच्छीना समान मचलता-सा ; आँखों के सॉम्ने मे आकर रमणीय रूप बन ढलता-सा: नयनों की नीलम की घाटी जिस रस-धन से छा जाती हो : बह कौंघ कि जिससे अंतर की शीतल्ता ठंडक पाती हो। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का गोधूली की सी ममता हो; जागरण प्राप्त-सा ईसता हो जिसमे मध्याह निखरता हो। हो चिकत निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से; उस नवल चद्रिका से बिछले जो मानस की लहरी पर से। फूलों की कोमल पंखडियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना खागत के कुंकुम-चंदन में। कोमल किसलय मर्मर रव से जिसका जय-घोष सुनाते हों ; जिसमें दुख-सुख मिलकर मन के उत्सव - आनन्द मनाते हों। उज्ज्वल वरदान चेतना का सींदर्य जिसे सब कहते हैं; जिसमें अनन्त अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं।

#### जयशंकर 'श्रसार्'

मैं उसी चपल की पात्री हूँ गौरव-महिमा हूँ सिखलाती; ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती! मैं देव-सृष्टि की रित रानी निज पंचवाण से वंचित हो ; **बन** आवर्जना-मूर्ति दीना अपनी अतृप्ति की संचित हो। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता-सी ; हीला विलास की खेद-भरी अवसादमयी श्रम-दलिता सी। मैं रित की प्रतिकृति लजा हूँ में शालीनता सिखाती हैं: मतवाली सन्दरता पग में नूपुर-सी लिपट मनाती हैं। छाली बन सरल कपोलीं में आँखों में अंजन-सी लगती : कुंचित अलकों-सी घुँघराली मन की मरोर बन कर जगती। चंचल किशोर सुन्दरता की मैं करती रहती रखवाळी; मैं वह इलकी-सी मसनल हैं जो बनती कानों की लाली।" "हाँ ठीक, परन्तु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है ! इस निविड निशा में संस्ति की आलोकमयी रेखा क्या है!

#### जयशंकर 'प्रसाद'

वह आज समझ तो पाई हूँ मै दुर्बलता में नारी हैं: अवयव की सुन्दर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हैं। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है। घनश्याम-खंड सी ऑखो मे क्यों सहमा जल भर आता है ? सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महा तर छाया मे : चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में ? छाया-पथ मे तारक-दाति-सी झिल-मिल करने की मधु-लीला : अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता अम-शीला ? निस्संबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में: चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुबराई में। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो : अस्फट रेगा की सीमा में आकार कला को देती हो। रकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती ; पगली - सी कोई अन्तर में बैठी जैसे अनुदिन बकती।

#### जयशंकर 'प्रसाद'

मैं जभी तोलने का करती उपचार खयं तुल जाती हूँ, भुज लता फॅसा कर नर-तर से शुले-सी झोके खाती हैं। इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल सत्सर्ग छलकता है: मैं दे दूं और न फिर कु उ लू इतना ही सरल झलकता है।" "क्या कहती हो ठहरो नारी! संकल्प - अश्रु - जल से अपने ; द्वम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने-से सपने। नारी ! तुम केवल श्रदा हा विश्वास - रजत-नग-पग-तल में ; पीयूष - स्रोत - सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में ! देवीं की विजय, दानवीं की हारीं का होता युद्ध रहा; संघर्ष सदा उर - अंतर मे जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। ऑसू से भीगे अचल पर मन का सब कुछ रखना होगा; त्रमको अपनी स्मित-रेखा से यह संधि-पत्र लिखना होगा।"

#### खयशंकर 'प्रसाद'

#### रहस्य

त्रिदिक विस्व, आलोक-विदु भी तीन दिखाई पड़े अलग वे: त्रिभवन के प्रतिनिधि थे मानो वे अनमिल थे किन्त सजग थे। मनु ने पूछा, "कौन नये प्रह ये हैं, श्रद्धे मुझे बताओ , मैं किस लाक बीच पहॅचा, इस इन्द्रजाल से मझे बचाओ ।" "इस त्रिकोण के मध्य-विन्द तम शक्ति विपल-क्षमता वाले ये: एक एक का स्थिर हो देखो इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाले ये। वह देखो रागारण है जो ऊषा के कन्द्रक-सा सन्दर: कायामय कमनीय कलेवर भावसयी प्रतिमा का मन्दिर । शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की पारदर्शिनी सघड प्रतिलया : चारों ओर नत्य करती ज्यों रूपवती रंगीन तित्रियाँ। इस कुसुमाकर के कानन के अरुण-पराग पटल-छाया में : इठलातीं सोतीं जगतीं ये अपनी भाव भरी माया में ।

#### जयशंकर 'प्रसाद"

वह संगीतात्मक ध्वनि इनकी कोमल ॲंगडाई है लेती: मादकता की लहर उठा कर अपना अम्बर तर कर देती। आलिगन-सी मधुर प्रेरणा छु लेती, फिर सिहरन बनती ; नव अलम्बुषा की बीडा-सी खुळ जाती है, फिर जा मुँदती। यह जीवन की मध्य भूमि है रस घारा से सिचित होती, मधुर लालमा की लहरों से यह प्रवाहिका स्पंदित होती । जिसके तट पर विद्युत-कण से मनोहारिणी आकृति वाले, छायामय सुषमा मे विह्नल विचर रहे सुन्दर मतवाले। सुमन-संकुलित भूमि-रंघ्र से मधुर गंघ उठती रस-भीनी, बाष्प अदृश्य फुहारे इसमे छूट रहे, रस बूरें झीनी। घूम रही है यहाँ चतुर्दिक् चल चित्रों-सी सस्ति-छाया ; जिम आलोक-विन्दु को घेरे वह बैठी मुसक्याती माया । भाव-चक्र यह चला रही है इच्छा की रथ-नाभि घूमती, नव रस भरी अराएं अविरल , चक्रवाल का चिकत चूमतीं।

#### जयशंकर 'प्रसाद'

यहाँ मनोमय विश्व कर रहा रागारण चेतन उपासना . माया राज्य यही परिपाटी पाश बिका कर जीव फॉसना। ये अशरीरी रूप, सुमन से केवल वर्ण गध मे फूले. इन अप्सिरियों की तानों के मचल रहे हैं सुन्दर झुने। भाव-भूमिका इसी लोक की जननी है सब पुण्य-पाप की , दलते सब, म्बभाव प्रतिकृति बन गल ज्वाला से मधुर ताप की। नियममयी उल्झन-लिका का भाव-विटिप से आ कर मिलना . जीवन-वन की बनी समस्या आशा नभक्रसुमी का खिलना। चिर वसत का यह उद्गम है पतझर होता एक ओर है; अमृत-इलाइल यहाँ मिले हैं सुख-दुख बॅधते, एक डोर हैं।" "सुन्दर यह तुमने दिखलाया किन्तु कौन वह स्याम देश है ? कामायनी ! बताआ उसमें क्या रहस्य रहता विशेष है १" "मन यह स्यामल कर्म लोक है घुँघला कुछ कुछ अंधकार-सा ; सघन हो रहा अविज्ञात यह देश मलिन है धूम धार-सा ।

#### जयशंकर 'प्रसाद'

कर्म-चक्र-साधूम रहा ह यह गोलक, बन नियति-प्रेरणा: सबके पाछे लगा हुइ है कोई व्याक्तल नयी एपणा। भम-मय कालाहल, पीडन-मय विकल प्रवर्तन महायंत्र का : क्षण भर भी विश्राम नहीं हे प्राण दास ह क्रिया-तंत्र का । भाव-राज्य के सकल मानसिक सख या दृष्य में बदल रहे हैं. हिंसा गर्वोन्नत हारों मे ये अक्दे अणु टइल रहे हैं। ये भौतिक सदेह कुछ करके जीवित रहना यहाँ चाहने . भाव-राष्ट्र के नियम यहाँ पर दंड बने हैं, सब कराहते । करते हैं संताय नहीं, हैं जैसे कजाधात-प्रेरित-से प्रति क्षण करते ही जाते हैं भीति-विवश ये सब कंपित-से । नियति चलाती कर्म-चक यह तृष्णा-जनित समत्व-वासना : पाणिपादमय पंच-भूत की यहाँ हा रही है उपामना । यहाँ सतत संघर्ष, विफलता कोलाहल का यहाँ राज है. अंधकार में दौड़ लग रही -मतवाला यह सब समाज है।

#### जयशंकर 'प्रसाद'

स्थूल हो रहे रूप बना कर कर्मों की भीषण परिणति है: आकाक्षा की तीव पिपासा ! ममता की यह निर्मम गति है। यहाँ शासनादेह घाषणा विजयों की हुकार सुनाती; यहाँ भूख से विकल दलित को पदतल में फिर फिर गिरवाती ! यहाँ लिये दायित्व कर्म का उन्नति करने के मतवाले, जला जला कर फूट पड रहे दुल कर बहने वाले छाले। यहाँ राशिकृत विपुल विभव सब मरीचिका-से दीख पड रहे: भाग्यवान बन क्षणिक भोग के वे विलीन, ये पुनः गड रहे। बडी लालसा यहाँ सुयश की अपराधों की स्वीकृति बनती : अंध प्रेरणा से परिचालित कर्ता में करते निज गिनती। प्राण तत्व की सधन साधना जल, हिम उपल यहाँ है बनता : प्यासे घायल हो जल जाते मर मर कर जीते ही बनता। यहाँ नील-लोहित-ज्वाला कुछ जला गला कर नित्य ढालती, चोट सहन कर ६कने वाली **घातु, न** जिसको मृत्यु सालती ।

#### जयशंकर 'प्रसाद्'

अपना परिमित पात्र लिये ये बूंद बूंद वाले निर्झर से ; मॉग रहे हैं जीवन का रस बैठ यहाँ पर अजर अमर-से । यहाँ विभाजन धर्म तुला का अधिकारों की व्याख्या करता. यह निरीह, पर कुछ पा कर ही अपनी दीली सॉस भरता। उत्तमता इनका निजस्व है अम्बुज वाले सर-सा देखो . जीवन मधु एकत्र कर रहीं उन ममाखियों-सा बस लेखो । यहाँ शरद की धवल ज्योत्स्ना अंधकार का भेद निखरती: यह अनव्या, युगल मिले से विकल व्यवस्था सदा विखरती । देखो वे सब सौम्य बने हैं किन्त सशकित हैं दोषों से : वे संकेत दम्भ से चलते भू-चालन मिस परितोषों से ? यहाँ अछूत रहा जीवन रस छुओ मत सचित होने दो, बस इतना ही भाग तुम्हारा त्या ! मृषा, वंचित होने दो । सामंजस्य चले करने ये किन्त विषमता फैलाते हैं: मूल स्वत्व कुछ और बताते इच्छाओं को झउलाते हैं।

#### जयशंकर 'प्रसाद्'

स्वयं व्यस्त पर शान्त बने से
शास्त्र शस्त्र रक्षा मे पलते ;
ये विज्ञान भरे अनुशासन
क्षण-क्षण परिवर्तन मे ढलते ।
यही त्रिपुर है देखा तुमने
तीन विन्दु ज्योतिर्मय इतने ,
अपने केन्द्र बने दुख सुख में
भिन्न हुए हैं ये सब कितने ।
शान दूर कुठ, किया भिन्न है
इच्छा क्यों पूरी हा मन की ;
एक दूसरे से न मिल सके
यह विडम्बना है जीवन की ।"

# माखनलाल चतुर्वेदी

पुष्प की अभिलाषा

चाह नहीं में सुरवाला के
गहनों मे गूँथा जाऊँ,
चाह नहीं, प्रेमी-माला मे
विध प्यारी को लल्पचाऊँ,
चाह नहीं, सम्राटों के शव
पर हे हरि डाला जाऊँ,
चाह नहीं, देवों के शिर पर
चढ़ूँ, माग्य पर हटलाऊँ।
मुझे तोड लेना वनमाली!
उस पथ में देना तुम फेंक,
मातुभूमि पर शीश चढाने
जिस पथ जावें वीर अनेक।

कैदी और कोकिला क्या गाती हो ! क्यों रह रह जाती हो ! कोकिल बोलो तो ! क्या लाती हो ! सन्देशा किसका है ! कोकिल बोलो तो ! ऊँची काली दीवारों के घेरे में, हाक्, चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं, तडप रह जाना! जीवन पर अब दिन-रात कडा पहरा है, शासन है, या तम का प्रभाव गहरा है! हिमकर निराश कर गई रात भी काली, इस समय कालिमामयी जगी क्यूं आली!

> क्यों हूक पड़ी १ वेदना-बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो! क्या लुझ! मृदुल वैभव की रखवाली-सी, कोकिल बालो तो!

बन्दी सोते हैं, है घर घर श्वासों का, दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, अथवा स्वर है लाहे के दरवाओं का, कूँटों का, या सन्त्री की आवाओं का, या गिनने वाले करते हाहाकार | गिनती करते हैं—एक, दो, तीन, चार—! मेरे ऑसू की भरी उभय जब प्याली, वेसुरा! मधुर क्यों गाने आई आली!

क्या हुई बावली ! अर्द्ध रात्रि को चीखी , कोकिल बोलो ता ! किस दावानल की ज्वालाएँ हैं दीखीं ! कोकिल बोलो तो !

### माखनढाळ चतुर्वेदी

निज मधुराई को कारायह पर छाने, जी के घावों पर तरलामृत बरसाने, या वायु-विटप-व्हारी चीर, हठ ठाने दीवार चीर कर अपना खर अजमाने, या लेने आयी इन ऑखों का पानी ? नम के ये दीप जुझाने की ह ठानीं! खा अन्धकार, करते वे जग रखवाली क्या उनकी शामा तुझे न मायी आली ?

तुम रिव-किरणो से खेळ, जगत को रोज जगाने वाली, कोकिल बोला तो! क्यों अद्धेरात्रि में विश्व जगाने आयी हो? मतवाली! कोकिल बोलो तो!

दूवीं के ऑस् घोती रिव-किरनों पर, मोती विखराती विन्ध्या के झरनों पर, ऊँचे उठने के व्रतधारी इस बन पर, ब्रह्मांड कॅपाती उस उहड पवन पर, तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा।

तब सर्वनांश करती क्यों हो , तुम, जाने या बेजाने ! कोकिल बोलो तो ! क्यों तमोपत्र पर विवश हुई लिखने चमकीली ताने ! कोकिल बोलो तो !

# माखनढाढ चतुर्वेदो

क्या ?—देख न सकती जंजीरों का गहना ? हथकडियाँ क्यों !यह ब्रिटिश-राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं ? — जीवन की तान , गिट्टी पर लिखे ऑगुलियों ने क्या गान ? हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जूआ , खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड का क्आ । दिन में करुणा क्यों जगे, रलाने वाली , इसलिए रात में गजब ढा रही आली !

इस शान्त समय में ,
अन्धकार को बेध, रो रही क्यों हो !
कोकिल बोलो तो !
चुपचाप, मधुर विद्रोह-बीज
इस मॉति बो रही क्यों हो !
कोकिल बोलो तो !

भी काली, रजनी काली त्, करनी की भी काली, शासन काली लहर काली, कल्पना मेरी काल कोठरी काली. टोपी काली, काली कमली मेरी लोइ-शृंखला काली, हुकित पहरे की की व्याली, तिस गाली, ऐ आली !

> इस काले संकट-सागर पर करने की, मदमाती ! कोकिल बोलो तो ! अपने गति बाले गीतों को गाकर हो तैराती ! कोकिल बोलो तो !

# माखनढाढ चतुर्वेदी

तेरे 'मॉगे हुए' न बैना, री, तू नहीं वन्दिनी मैना, स्वर्ण-पिंजदे की पाली, तून तुझे न दाख खिलाये आली! तोता नहीं, नहीं तू त्ती, स्वतन्त्र, बल्डि की गति क्ती। त् त् रण का ही प्रसाद है, तब शंखनाद है। बस तेरा स्वर दीवारों के उस पार या कि इस पार दे रही गूजें ? इदय टटोलो तो ! त्याग शुक्लता, तुझ काली को, आर्य-भारती पूजे, कों किल बोलो तो ! मिली इरियाली डाली, त्रझे काली 1 नसीब कोठरी मुझे में संचार, भर तेरा नभ चसार ! दस ऊस् का मेरा कहार्वे तेरे गीत वाइ, है मुझे गुनाइ ! भी रोना तेरी मेरी , देख विषमता तिस पर रण-भेरी! रही बजा इस इंकृति पर . अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ ? कोकिल बोलो तो ! मोइन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूँ ! कोकिल बोलो तो !

### माखनढाळ चतुर्वेदी

फिर कुहू!... अरे क्या बन्द न होगा गाना ! इस अन्धकार में मधुराई दफनाना ! नम सीख चुका है कमजोरों को खाना , क्यों बना रही अपने को उसका दाना ! फिर भी करुणा-गाइक बन्दी सोते हैं ! स्वप्नों में स्मृतियों की स्वार्स घोते हैं ! इन लोइ-सीखर्चों की कठोर पार्शों में ; क्या भर दोगी ! बालो निद्रित लाशों में !

> क्या ? घुस जायेगा रुदन तुम्हारा निश्वासों के द्वारा , कोकिल बोलो तो ! और सबेरे हो जावेगा उलट-पुलट जग सारा , कोकिल बोलो तो !

#### मील का पत्थर

रुटूँ १ मेरी प्रेम-कथा में , रानी, इतना स्वाद नहीं है , और मन्, ऐसा भी मुझमें , कोई प्रणयोन्माद नहीं है । मैं हूँ सजनि, मील का पत्थर , अंक पढो चुपचाप पधारो , मत आरोगे अपनेपन को , मत मुझ पर देवत्व उतारो । दर्पण मे, मरकत, सरवर में , कर लो तुम अपने मे दर्शन , पर मुझमें तुम निज को देखो , यह कैसा पागल आकर्षण !

### मासनहार चहुर्देदी

जाओ वहाँ कि, सीखे हैं वे, छिब लेना फिर लौटा देना . मैं पत्थर हूँ मुझ पर ऊगा करता कभी न लेना देना। वे ही हैं, सन्मुख जाने पर दिखलाते प्रतिविम्ब तुम्हारा , हट जाने पर, घो लेते हैं, अपने जी का चित्रण सारा ! मैं गरीब, क्या जानू उतना , बदल-बंदल चमकीला होना ? मेरे अंक अमिट हाते हैं, बेकाम् इ जिनका घोना। दौड-दौड कर लम्बी रातें क्यों छोटी कर आयी रानी ! बोलो तो पत्थर क्या देवे, मीठे ऑठ, न खारा पानी ! अपनी कोमल अंगुलियों से, मेरी निष्ठ्रता न छजाओ , मन्दिर की मूरत में गढ कर, मत मेरा उपहास सजाओ ! जाओ मंजिल पूरी कर लो, अभी मिलेंगे पथ के पत्थर . जिनको तुम साजन कहती हो, बडी दूर पर है उनका घर ! जाकर इतना-सा सन्देसा, मेरा भी तुम पहुँचा देना, "फूलों को जो फूल रखो, तो पत्थर-पत्थर रहने देना।"

# माखनढाड चतुर्वेद्रो

क्या मंजिल पर आ पहुँची हो ? यहीं बनेगा मन्दिर प्यारा ? जंगल में मगल देखें ! हम से बोझीला भाग हमारा ! तुम अपना प्रभु पूजो रानी ! मैं पथिकों को आमन्त्रित कर रोका करूँ, अमर हो जाऊँ , तोड़ों नहीं मील का पत्थर !

#### सिपाही

गिनो न मेरी दवास, छुए क्यों मुझे विपुल सम्मान ? भूलों के इतिहास, खरीदे हुए विश्व-ईमान ॥ अरि-मुण्डों का दान . रक्त-तर्पण भर का अभिमान, लडने तक महमान, एक पूँजी है तीर-कमान! मुझे भूलने में सुख पाती, जग की काली स्याही, बन्धन दूर, कठिन सौदा है हुँ एक सिपाही ! क्या १ वीणा की स्वर-लहरी का सुनू मधुरतर नाद ? छि:, मेरी प्रत्यंचा भूले उन्माद ! अपना यह

### माखनहाल चहुई दी

शंकारों का कभी सुना है, भीषण वाद-विवाद १ क्या तुमको है कुरु-क्षेत्र हलदी घाटो की याद ? सिर पर प्रलय, नेत्र में मस्ती, मुटठी में मन-चाही, रूक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मैं हैं एक सिपाही! खींचो राम-राज्य लाने को, भू-मण्डल पर त्रेता! बनने दो आकाश छेदकर राष्ट्र-विजेता , उसको जाने दो, मेरी किस षूते कठिन परीक्षा लेता. कोटि कोटि 'कण्ठो' जय जय है आप कौन हैं. नेता ? सेना छिन्न, प्रयत्न भिन्न कर, पा मुराद मन-चाही, कैसे पूजूँ गुमराही को ? मैं हूँ एक सिपाही! बोल अरे सेनापति मेरे! घुंडी खोल. मन की जल-थल-नम, हिल डुल जाने दे , किंचित मत डोल! ₫ दे इथियार या कि मत देतू ! तू कर हुंकार, पर शातों को मत, अशातों की, त् इस बार पुकार!

### माखनछाछ चतुर्वेदो

धीरज रोग, प्रतीक्षा चिन्ता, ਰਜੇ तबाही. सपते कह 'तैयार'! द्वार खुलने दे . एक सिपाही! बदलें रोज बदलियाँ, मत कर लेश . चिन्ता इसकी गर्जन-तर्जन रहे. देख हरियाला देश ! अपना खिलने से पहले टूटेंगी. तोड. बता भेद . मत वनमाली, अनुशासन की सूजी से अन्तर छेद! श्रम-सीकर-प्रहार पर जीकर. आराध्य . बना लक्ष्य मैं हूँ एक सिपाही ! बलि है अन्तिम मेरा साध्य ! कोई नम से आग उगल कर किये शान्ति का दान, कोई मॉज रहा इथकडियाँ छेड क्रान्ति की तान। कोई अधिकारी के चरणी ईमान, चढा रहा 'हरी घास शूली के पहले की', तेरा गुण गान! आशा मिटी, कामना टूटी , पड़ी यार! बिगुल बज मैं हूं एक सिपाइ। पथ दे, खला देख वह इस् ॥

# माखनछाल चतुर्वेदो

#### जवानी

आज अन्तर में लिये, पागल जवानी ! कौन कि 'तू कइता है विधवा हुई, खो आज पानी ! चल रहीं घडियाँ. चलें नम के सितारे, चल रहीं नदियां. चलें हिम-खण्ड प्यारे. चल रही है सॉस, फिर तू ठहर जाये ! दो सदी पीछे कि तेरी लहर जाये ! पहन ले नर - मुण्ड - माला उठ. खमुंड सुभेष कर भूमि-सा त् पहन बाना आज घानी प्राण तेरे साथ हैं, उठ री जवानी ! द्वार बिल का खोल चल, भूडोल कर दें, एक हिम-गिरि एक सिर मोछ कर दें मसल कर, अपने इरादों-सी, उठा कर, दो इथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दें? रक्त है १ या है नहीं में क्षुद्र पानी ! जॉच कर, तू सीस दे दे कर जवानी ? वह कली के गर्भ से, फल-रूप मे, अरमान आया ।

## माखनलाल चतुर्वेदो

देख लो मीठा इरादा, किस तरह, सिर तान आया! डालियों ने भूमि पर लटका दिये फल, देख आली! मस्तकों की दे रही संकेत कैसे, कृक्ष-डाली ! फल दिया १ या सिर दिया ? तर की कहानी , गूँथ कर युग मे, बताती चल जवानी ! के सिर हो-श्वान चरण तो चाटता है! भोंक ले--क्या सिंह को वह डॉटता है ? रोटियाँ खार्थी साइस खा चुका है, प्राणि हो, पर प्राण से जा चुका है। वह तम न खेलो ग्राम-सिहो में भवानी! विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी! ये न मग हैं, तव चरण की रेखियाँ हैं. बल्ल दिशा की अमर देखा-देखियाँ विश्व पर, पद से लिखे कृति लेख हैं ये. धरा तीर्थों की दिशा, की मेख हैं ये।

प्राण-रेखा खींच ये, उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढती जवानी।

### माखनळाळ चतुर्वेदो

टूटता-जुडता समय 'भूगोल' आया, गोद में मणियाँ समेट खगोल आया, क्या जले बारूद !---हिम के प्राण पाये! क्या मिला १ जो प्रलय के सपने न आये। धरा ?---यह तरबूज है दो फॉक कर दे, चढा दे स्वातन्त्र्य-प्रभु पर अमर पानी । विश्व माने-त् जवानी है, जवानी ! लाल चेहरा है नहीं-फिर लाल किसके १ लाल खून नहीं ? अरे, कंकाल किसके ! प्रेरणा सोयी क आटा-दाल किसके ? सिर न चढ पाया कि छाया-भाल किसके ? नेह की वाणी कि हो आकाश-वाणी, धूळ है जो जग नहीं पायी जवानी । विश्व है असि का १---नहीं सकल्प का है। इर प्रलय का कोण काया-कल्प का है, फूल गिरते, शूल शिर ऊँचा लिये हैं,

# माखनलाल चतुर्वेदोः

रसों के अभिमान को नीरस किये हैं! खून हो जाये न, तेरा देख, पानी, मरण का त्यौहार, जीवन की जवानी।

कलिका से—, कलिका की आर स-—'क्यों मुसकातीं ? बोलो आली! जाड़ी है, रात ॲघेरी है, सन्नाटा है, जग सोया है फिर यह कॉटों की टहनो है, कैसे मुसका उट्ठी आछी <sup>१</sup> — 'क्या तम्हें रात मे दीख रहा !— तुम योगी हो १ अथवा उल्क १ क्यों हास्य बिखरता है बोलो कर कर मृदु सम्पुट टूक टूक! - 'क्यों ऑख खोल दी, क्या अपना जग , फूला-फूला-सा दीखा<sup>१</sup> क्या मुँदी ऑख मे, यह सपना जग मुला-मुला-सा दीखा १ क्या इन पत्तों ने जगा दिया कुछ जाग जाग कर सूने मे ?

> पुकार सुन ली जागना छूलिया छूने मे १

क्या जागृति की

### माखनलाल चतुर्देदी

-- 'क्या कहूँ सांस वाले जग को जो निस दिन सो सो जगता है ? क्यों मेरा जगना एक बार भी , इसे अनोखा लगता है?' - भरा जगना, मेरा हँसना, जग-जीवन का उल्लास कहाँ ? मैं हॅस, मुँदू मन-चाही-सी विधिका मझ पर विश्वास कहाँ १ - 'तम हॅसते हो तम हो हो कर चुप होकर मुसका जाते हो! में हॅंसी, कौन-सा पाप हुआ ? जो प्रश्न पूछने आते हो !' - 'कोमल रवि-किरणें आती हैं वे मुझे दूँढती घूम घूम! अपने विजली-से ओठों से मेरा मुहँ लेतीं चूम चूम! क्या कहूँ इवा से, यह बैरिन ! चुप, धीमे-धीमे आंती है, फिर मुझे हिलाती धीरे से निद्रा मेरी खुल जाती है! पत्तों का, इन मदमत्तों का वह झूम-झूम कर गा देना, कुछ कभी ताल-सी दे देना. कुछ यों चुटिकयाँ बजा देना। -- 'जो पंख-वाय से जग न उठे यों ठंडी मेरी आग कहां ? मेरा मीठापन बह न उठे वह काबू का अनुराग कहाँ ?

### माखनढाळ चतुर्वेदो

— 'हूबते हुए इन तारों से बोलूँ तो क्या बोलूँ आली ! इनकी समाधियों पर मेरी १ मुसकान कौन थाती पाछी १<sup>9</sup> -- भिरा हॅसना वह हॅसना है जिससे मेरा उद्धार नहीं, मेरा इसना वह इसना है जिस पर टिक पाया प्यार नहीं। मेरा हॅसना वह हॅसना है जिसमें सुख का एतबार नहीं, मेरे हॅसने मे मानव-सा, पापी विधि हुआ उदार नहीं। जग ऑख मॅदकर मरता है, मैं ऑख खोलकर मरती हूँ, मेरी सुन्दरता तो देखां, मरने के लिए उभरती हूँ! - 'रवि की किरनों को तो देखो . वे जगा विश्व व्यापार चलीं, मेरी किस्मत! वे ही मुझको यो इँसा-इँसा कर मार चर्ली। में जगी कि जैसे मीठा-सा . प्रिय का कोई सन्देश जगा ! मधुबहा कि जैसे सन्तीं का, धीमे-धीमे सन्देश जगा !? -- 'मैंने ! हॉ-हॉ ! वर भी पाया , जिसकी गोदी में बडी हुई, जिसका रस पी मधु-गन्धमयी खिल-खिल कर ऊँची खड़ी हुई।

# माखनछाछ चतुर्वेदी

आयी बहार, मैं उसके ही चरणों पर नत हो, झुकी सखी, फिर जी की एक-एक पंखुंड, उस पर बिल मैं कर चुकी सखी। '—'मैं बिल का गान सुनाती हूँ, प्रभु के पथ की बनकर फकीर, मॉ, पर इस-इँस बिल होने में, खिन, हरी रहे मेरी लकीर!

#### मेरा चपास्य

"लो आया"-उस दिन जब मैंने सन्ध्या बन्दन बन्द किया . श्रीण किया सर्वस्व कार्य के उज्जवल क्रम को मन्द किया। द्वार बन्द होने ही को थे,--वायुवेग बलशाली था, पापी हृदय कहाँ ? रसना में रटने को बनमाली था। अद्धे रात्रि, विद्यति-प्रकाश, धन गर्जन करता धिर आया, छो जो बीते सहूँ — कहूँ क्या, कौन कहेगा — "छो आया"॥ "लो आया"—छप्पर टूटा है वातायन दीवारें हैं. पल पल में विह्नल होता हूँ, कैसी निर्देश मारें हैं। बह जाने दो-कर्म धर्म की सामग्री बह जाने दो. मैं गिर गया, कहा--क्या तू भी भूल गया ममता माया; सुनता था दुखिया पाता है-त् कहता है- "लो आया"॥ "हो धाया"—हा ! वज्र-वृष्टि है, निर्वेछ ! सह हे किसी प्रकार, मेरी दीन पुकार, धन्य है उचित तुम्हारी निर्दय! मार : आराधना, प्रार्थना, पूजा, प्रेमाजली, विलाप कलाप; "तरा हूँ, तेरे चरणों मे हूँ"—पर कहाँ पसीजे आप! सहता गया-जिगर के दुकड़ों का बल,-पाया, हॉ पाया ; आशा थी-वह अब कहता है-अब कहता है-"(हो आया"॥ "छो आया"—हा इन्त ! त्याग कर दुखिया ने हुंकार किया , सब सहने जीवित रहने के लिए हृदय तैयार किया । साथ दिया प्यारे अगों ने, लो कुछ शीश उठा पाया , जलते ही पर शीतल बूंदें ! बिजली ने पथ चमकाया ! पर यह क्या ! क्षोंकों पर शोके—उई, बस बढ़ कुछ झुँझलाया , यरीया अकुलाया—हाँ सब कुछ दिखला लो "लो आया"॥ हाथ पाँव हिल पहे, हुआ हाँ सन्धा बन्दन बन्द हुआ , हेटें पत्थर रचता हूँ—स्वाधीन हुआ ! स्वच्छन्द हुआ , हूटी, फूटी, कुटी,—पधारो !—नहीं, यहाँ मेरे आवें , मेरी, मेरी कह प्यारे चरणों से चमकावें। दीन, दुखी, दुर्वल, सबलों का विजयी दल कुछ कर पाया ; नम फट पड़ा—उजेला छाया,—गूँज उठा—"लो, आया"॥

यह चरण-ध्वति धीमे धीमे

यह चरण-ध्वनि धीमे-धीमे!

भाग्य खोजता है जीवन के खोये गान छछाम इसी में, यह चरण-ध्वनि धीमे-धीमे!

> अन्धकार छेकर जब उतरी नव - परिणीता राका रानी, मानो यादी पर उतरी हो खोई - सी पहचान पुरानी;

तब जागृत सपने में देखा मेरे प्राण उदार बहुत हैं! पर झिलमिल तारों में देखा 'उनके पथ के द्वार बहुत हैं',

> गति न वढाओ, किस पथ आऊँ, भूळ गया अभिराम इसी में, यह चरण ध्वनि घीमे-घीमे!

# माखनढाळ चतुर्वेदी

जब खर्गगा के तारों ने ऑखों के तारे पहिचाने कोटि-कोटि होने का न्यौता देने छगे गगन के गाने,

> मैं असफल प्रयास, यौवन के मधुर शून्य को अंक बनाऊँ, तब न कहीं, अनबोली घडियों तेरी सॉसो को सन पाऊँ।

मन्दिर दूर, मिलन - बेला-आगई पास, कुहराम इसी मे यह चरण-ध्वनि बीमे-धीमे!

> बॉट चले अमरत्व ओर विश्वास कि मुझसे दूर न होंगे ! मानो ये प्रभात तारों से सपने चकनाचूर न होंगे !

पर ये चरण, कौन कहता है अपनी गित में रुक जावेंगे, जिन पर अग-जग द्युकता है वे मेरे खातिर द्युक जावेंगे!

> अर्पण १ और उधार करूँ में ! 'हारों' का यह दाम १ छुटी मैं ! यह चरण-ध्वनि धीमे-धीमे !

चिड़ियाँ चहकीं, तारों की— समाधिपर, नभ चीत्कार तुम्हारी ऑख-मिचौनी मे राका-रानी ने अपनी मणियाँ हारीं।

> इस अनगिन प्रकाश से, गिनती के तारे कितने प्यारे थे !

# माखनढाड चतुर्वेदो

मेरी पूजा के पुष्पों से वे कैसे न्यारे - न्यारे थे!

देरी, दूरी, द्वार - द्वार, पथ-बन्द, न रोको स्थाम इसी में । यह चरण - व्विन धीमे-धीमे !

> हो घीमे पद-चाप, स्नेह की जंजीरें सुन पहें सुहानी, दीख पहें उन्मत्त, भारती, कोटि-कोटि सपनीं की रानी।

यहीं तुम्हारा गांकुल है, वृन्दावन है, द्वारिका यहीं हे, यहीं तुम्हारी सुरली है, लकुटी हे, वे गोंपाल यहीं है!

'गोधूछी' का कर सिगार, मग जोइ-जाइ लाचार छुकी मैं। यह चरण-व्यक्ति धीमे-धीमे।

पुतिलियों में कौन ?
पुतिलियों में कौन ?
अस्थिर हो, कि पलकें नाचती हैं!
विन्ध्य-शिखरों से
तरल सन्देश मीठे
बॉटता है कौ न
इस ढालू हृदय पर ?
कौन पतनोन्मुख हुआ
दौड़ा मिलन को ?
कौन द्रुत-गति निज

### माखनढाळ चतुर्देदी

पत्र के प्रतिविम्ब, धारी पर विकल छिव बाँचती है, प्रतिलयों में कौन ? अिखर हो, कि पलकें नाचती हैं! बिना गूँथे, कौन मुक्ताहार वन कर, सिधु के घर जा रहा, पहुँचा रहा है ! कौन अन्धा, अस्प का सौन्दर्य ढोता, पूर्ण पर अस्तिस्व खोने जा रहा हे ! कौन तरणी इस पतन का वेग जी से जॉचती है ! प्रतिलयों में कौन ! अस्पिर हो, कि पछकें नाचती हैं! धूळि में भी प्राण है जल-दान तो कर, घू लि में अभिमान है उद्घे हरे सर , घूलि में रज-दान है फल चल मधुर तर, घूलि में भगवान है फिरता घरों घर, भूकि में ठहरे बिना, यह कौन-सा पथ नापती है पुतिलयों में कौन ! अस्पिर हो, कि पछकें नाचती हैं!

# मुकुटधर पाण्डेय

आराधना

प्रम मन्दिर की नीरवता में कर विलीन अपने मन प्राण, धर्मधुरीण हिन्दुओं को है. घरते देखा मैंने ध्यान। टेखा है करते मसजिद में मुछा को भी दीव पुकार, पदी कान में गिरजाघर की मधुर प्रार्थना की स्वर धार। पर वर्ष ऋत की ऊष्मा में . होकर अम से क्लान्त महान . इल जोतते किसान छेड्ता है जब अपनी छम्बी तान। सन तब उसे वाटिका से निज करता मैं उर बीच विचार. खेतों में यों आर्त्तखर से यह किसको है रहा प्रकार! या कि शिशिर की शीत-निशा में मींज रहा हो जब वह घान, सुनता तब शैया पर से मैं उसका करणा-पूरित गान। भर जाता है जी, नेत्रीं से--निद्रा करती शीघ्र प्रयाण. हृदय सोचता-जलते किसके विरहानल से इसके प्राण।

अधीर

यह स्निग्ध मुखद सुरभित-समीर , कर रही आज मुझको अधीर ; किस नील उदिध के कूलों से , अज्ञात वन्य किन फूलों से ।

इन नव-प्रभात में छाती है, जाने यह क्या वार्ता गभीर, प्राची में अरुणोदय-अनूप, है दिखा रहा निज दिव्य रूप।

लाली यह किसके अघरों की , लख जिसे मिलन नक्षत्र-हीर ; विकसित सर में किंजटक जाल , शोभित उन पर नीहार-माल !

किस सदय-बन्धु की ऑखों से , है टपक पड़ा यह प्रेम-नीर ; प्रस्फुटित मांछका पुंज पुज कमनीय मांघवी कुंज कुंज।

पीकर कैसी मदिरा प्रमत्त—

फिरती है निर्भय भ्रमर-भीर;

यह प्रेमोत्फुछ पिकी प्रवीण,

कर भाव-सिन्धु मे आत्मलीन।

मंजरित आम्र तक में छिपकर , गाती हैं किसकी मधुर-गीर ; है घरा बसन्तोत्सव - निमम्न , आनन्द-निरत करू गान-रूम ।

### मुकुटघर पाण्डे**ब**

रह रह मेरे ही अन्तर में उठती यह कैसी आज पीर; यह स्निग्व सुखद सुरभित समीर कर रही आज मुझको अधीर।

#### रूप का जादू

निशिकर ने आ शरद-निशा में ,

बरसाया मधु दशों दिशा में ,

विचरण करके नभोदेश में, गमन किया निज धाम ।

पर चकोर ने कहा भ्रान्त हो ,

प्रिय-वियोग दुख से अशान्त हो ,

गया, छोड, करके जीवनधन, मुझे कहाँ ! हा राम ॥

हुआ प्रथम जब उसका दर्शन , गया हाथ से निकल तभी मन , सोचा मैंने—यह शोभा की सीमा है प्रख्यात ! वह चित-चार कहाँ बसता था , किसको देख देख ईसता था ; पूँछ सका मैं उसे माहबश नहीं एक भी बात !!

मैंने उसको दृदय दिया था,

रचिर रूप-रस पान किया था,

था न खप्त में मुझको उसकी निष्ठुरता का ध्यान।

मन तो मेरा और कहीं था,

सुझको इसका ज्ञान नहीं था;

छिपा दुआ शीतल किरणो मे है महमूमि महान॥

## मुकुटधर पाण्डेय

अच्छा किया मुझे जो छोडा ,
मुझसे उसने नाता तोडा ,
दे सकता अपने प्रियतम को कभी नहीं मैं शाप ।
इतना किन्तु अवस्य कहूँगा ,
जब तक उसको फिर न लहूँगा ,
तब तक इदय हीन जीवन में है केवल सन्ताप ॥

# कुररी के प्रति

( 8 )

बता मुझे ऐ विहग विदेशी ! अपने जी की बात , पिछडा था तू कहाँ, आ रहा जो कर इतनी रात ! निद्रा में जा पद्दे कभी के, प्राम्य मनुज स्वच्छन्द , अन्य विहग भी निज खोतों में सोते हैं सानन्द ! इस नीरव-घटिका में उडता है तू चिन्तित गात , पिछड़ा था तू कहाँ हुई क्यों तुझको इतनी रात !!

देख किसी माया-प्रान्तर का चित्रित चार दुक्छ ? क्या तेरा मन मोह-जाल में गया कहीं था भूख ? क्या उसकी सौन्दर्य-सुरा से उठा हृदय तब ऊब ?. या आशा की मरीचिका से छला गया तू खूब ? या होकर दिग्झान्त लिया था तूने पथ प्रतिकृल ? किसी प्रलोभन में पड अथवा गया कहीं था भूल ?

( 3 )

अन्तरिक्ष में करता है त् क्यों अनवरत विलाप , ऐसी दारण व्यथा तुझे क्या, है किसका परिताप ? किसी गुप्त दुष्कृति की स्मृति क्या उठी दृदय में जाग , बला रही है तुझको अथवा प्रिय-वियोग की आग ? शून्य गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुल विलाप , बता कौन-सी व्यथा तुझे है, है किसका परिताप ?

#### (8)

यह ज्योत्स्ना रहानी हर सकती क्या तेरा न क्याद , या तुझको निज जन्मभूमि की सता रही है बाद ! विमल क्योम में टॅंगे मनोहर मणियों के ये दीप , इन्द्रजाल तू उन्हें समझकर जाता है न समीप ! यह कैसा भयमय विभ्रम है कैसा यह उन्माद , नहीं ठहरता तू, आई क्या तुझे गेह की याद ! ( '4 )

कितनी दूर ! कहाँ ! किस दिशि में तेरा नित्य निवास ! विहस विदेशी आने का क्यों किया यहाँ आयास ! वहाँ कौन तारागण करता है आळोक - प्रदान , गाती है तिटनी उस भू की बता कौन-सा गान ! कैसी क्षिण्य समीर चल रही ! कैसी वहाँ सुवास , किया यहाँ आने का तूने कैसे यह आयास !

# बालकृष्ण दार्मी 'नवीन'

हिन्दुस्थान हमारा है कोटि कोटि कण्ठों से निकली आज यही स्वर - घारा है.

भारतवर्ष इमारा है, यह हिन्दुस्थान हमारा है।

जिस दिन सबसे पहले जागे . नव-सिरजन के स्वप्न घने. जिस दिन देश-काल के दो-दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस छिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज-चॉद बने,

तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान इमारा है! भारतवर्ष इमारा है, यह हिन्दुस्थान इमारा है।

जब कि घटाओं ने सोखा था सबसे पहले घहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ इहराना, जब कि जलि सब सीख रहे थे पहले लहराना, सबसे

> उसी अनादि आदि-क्षण से यह जन्म - स्थान इमारा है! भारतवर्ष हमारा है, यह

**इिन्दु**स्थान इमारा है।

### बालकृष्ण शर्मा 'नवोन'

3

जिस क्षण से जड़ रजकण गतिमय

होकर जंगम कहलाये,

जब विहॅसी प्रथमा जजा वह,

जब कि कमल-दल मुस्काये,

जब मिट्टी में चेतन चमका,

प्राणों के झोंके आये,

है तब से यह देश हमारा,

यह मन-प्राण हमारा है!

भारतवर्ष हमारा है, यह

हिन्दुस्थान हमारा है।

४

यहाँ प्रथम मानव ने खोले
निदियारे लोचन अपने,
इसी नम तले उसने देखे
शत-शत नवल-सुजन सपने,
यहाँ उठे, 'स्वाहा !' के स्वर औ
यहाँ स्वधा के मन्त्र बने;

ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान-निधान हमारा है! भारतवर्ष हमारा है, यह

तरसम्बद्धाः हमारा है।

ų

सत्तल्ज, व्यास, चिनाव, वितस्ता,
रावी, सिन्धु तरंगवती,
यह गंगा माता, यह यसुना
गहर - लहर रस - रंगवती,
ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी,
वत्सल्ला - उत्संग - मती,

### बाढकृष्ण शर्मा 'नवीन'

इनसे प्ळावित देश इमारा, यह रसखान हमारा है। भारतवर्ष इमारा है, यह हिन्दुस्थान हमारा है। विन्ध्य, सत्पुडा, नागा, खिसया , ये दो औघट घाट महा. भारत के पूरब - पच्छिम के ये दो भीम कपाट महा: तुग-शिखर, चिर-अटल हिमाचल पर्वत - सम्राट यहाँ, \$ यह गिरिवर बन गया युगी से विजय - निशान इमारा है! भारतवर्ष हमारा है, यह हिन्दुस्थान **हमारा है।** क्या गणना है कितनी लम्बी हम सबकी इतिहास - लडी ? हमें गर्व है कि है बहुत ही गहरे अपनी नींव पडी! इमने बहुत बार सिरजी हैं कई क्रान्तियाँ बडी बडी, इतिहासों ने किया सदा ही अतिशय मान इमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिन्दुस्थान इमारा है।

है आसन्त-भूत अति उज्बल , है अतीत गौरवशाली ,

### बालकृष्ण शर्मा 'नवोन'

शौ छिटकी है वर्तमान पर

बिक के घोणित छाछी,

नव-ऊषा-सी विजय हमारी

विहँस रही है मतवाछी;

हम मानव को मुक्त करेंगे,

यही विघान हमारा है!

भारतवर्ष हमारा है, यह

हिन्दुस्थान हमारा है!

गरज उठे चाळीस कोटि जन

सुन ये वचन उछाह-भरे,

कॉप उठे प्रतिपक्षी जनगण,

उनके अन्तसाळ सिहरे;
आज नये युग के नयनों से

ब्वळित अग्नि के पुंज झरे!

कौन सामने आयेगा ! यह

देश महान हमारा है!

भारतवर्ष हमारा है, यह

हिन्दुस्थान हमारा है।

पराजय-गी**त** १

आज खड्ग की घार कुंठिता
है, खाड़ी त्णीर हुआ,

विजय-पताका छकी हुई है,

ढक्य - भ्रष्ट यह तीर हुआ,

बदती हुई कतार फौज की

सहसा अस्तन्यस्त हुई,

त्रस्त हुई भावों की गरिमा,

महिमा सब संन्यस्त हुई।

### बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

मुझे न छेडो इतिहासों के पन्नो ! मैं गतधीर हुआ , आज खड्ग को धार कुंठिता है, खाळी त्णीर हुआ !

मैं हूँ विजित, जीत का प्यासा,
कहो भूळ जाऊँ कैसे ?
वह संघर्षण की घटिका है
बसी हुई हिय में ऐसे—
ज्यों माँ की गोदी में शिशु का
मृदु दुळार बस जाता है;
जैसे अंगुळीय में मरकत
का नव नग कस जाता है।
विजय, विजय रटते रटते यह
मम मनुआ कळकीर हुआ,
फिर मी असि की घार कुंठिता
है, खाळी त्णीर हुआ।

गगन भेद कर वरद करों ने
विजय प्रसाद दिया था जो ,
जिसके वरू पर किसी समय में
मैंने विजय किया था जो ,
वह सब आज टिमटिमाती स्मृति
दीप शिखा बन आया है ,
कालान्तर ने कृष्ण आवरण
में उसको लिपटाया है ।
गौरव गलित हुआ गुरुता का ,
निष्प्रम श्वीण शरीर हुआ ,

#### बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

आज खड्ग की घार कुंठिता है, खाली त्णीर हुआ।

×

एक सहस्र वर्ष की माला

मैं हूँ उलटी फेर रहा,
गतं युग के गुम्पित मनकों को

फिर फिर कर मैं हेर रहा;
घूम गया जो चक, उसीकी

ओर देखता जाता हूँ,
इसर उघर चहुँ ओर पराजय

की ही मुद्रा पाता हूँ;
ऑसो का ज्वलन्त कोधानल

द्यीण दैन्य का नीर हुआ,
आज खडग की घर कुठिता
है, खाली त्णीर हुआ।

u

विजय स्पै ढल चुका, अंघेरा

श्राया है रखने को लाज,
कहीं पराजित का मुख देख न
ले यह विजयी कुटिल समाज,
ऑचल कहाँ फटा ऑचल वह १

माँ का प्यारा वस्त्र कहाँ १

अर्घ नम्र, रुग्णा, कपूत को

माँ का लजा-अस्त्र कहाँ १

कहाँ छिपाऊँ यह मुख अपना १

खोकर विजय फकीर हुआ,
आज खड़्ज की घार कुंठिता
है, खाली त्णीर हुआ।

#### बाढकुष्ण शर्मा 'नवीन'

Ę जहाँ विजय के प्यासे सैनिक हए ऑस की ओट कई. जहाँ जुझ कर मरे अनेकों, जहाँ खा गये चोट कई, वहीं आज सन्ध्या को, बैठा में हूँ, अपनी निधि छोड़े, कई सियार, श्वान, गीदड ये लपक रहे दौदे दौदे, विजित साँझ के झुटपुटे समय कर्कश रव गम्भीर हुआ , आज खडग की धार कुंठिता है, खाछी त्णीर हुआ। रग रग में ठंडा पानी है, अरे, उष्णता चली गई, नस नस में टीसें उठती हैं, विजय दूर तक टळी सही, विजय नहीं रण के प्रागण की घूळ बटोरे लाया हूँ, हिय के घानों में, वदीं के चियडों में हे आया हूँ, टूटे अस्त्र, घूल माथे पर हा ! कैसा में बीर हुआ ! आज खड्ग की घार कुंठिता है, \*खाकी त्णीर हुआ। वदीं फरी, इदय घायल, कारिख मुख पर, क्या वेश बना !

### बाढकृष्ण शर्मा 'नवीन'

आँखें सकुचीं, कायरता के

पंकित्न से सब देश सना,

अरे पराजित, रण चंडी के

औ कपूत! इट जा इट जा,

अभी समय है, कह दे माँ,

मेदिनी जरा फट जा फट जा!

इन्त पराजय-गीत आज स्या

दुपद-सुता का चीर हुआ!

खिचता ही आता है जब से

खाली यह त्पीर हुआ!

#### सुन्दर

ओ सौन्दर्य - उपासक, तुमने सुन्दर का स्वरूप क्या जाना ! मधुर, मंजु, सुकुमार, मृदुल ही को क्या तुमने सुन्दर माना ! क्यों देते हो चिर सुन्दर को इतने छोटे सीमा - बन्धन ! कठिन, कराल, उवलंत, प्रखर भी है सौंदर्य - प्रकेत चिरतन ! कल-कल,टल-मल, सर-सर, मर्मर, यही नहीं सुन्दर की वाणी, इन्द्र-वज्र ध्वनि भी है उसकी गहर गभीर गिरा कल्याणी। क्या सुन्दर बोला है तुमसे अब तक केवळ विहेंस-विहेंस कर ! नया तुमने देखा है उसका केवल मंजुल रूप हृदय-इर !

### बारु हु ज्या शर्मा 'नवीन'

क्या तुमने न लखा है अब तक सुन्दर का विकराल खयवर १ क्या न निरख पाये हो अब तक उसका उग्र-रूप प्रलयंकर ! हो, तब तो है अभी तुम्हारी मुन्दर की साधना अध्री! नहीं कर सके हो तुम अब तक सुन्दर की उपासना पूरी! अरे, सुमन ही क्या १ सुन्दर के ता हैं ये पाइन भी पाइन! गर्जन भी है वहाँ! नहीं है केवल मधुपो की ही गुन-गुन! मतं समझो मलयानिल ही है उसका शीतोच्छ्वास भला-सा ; अनलानिल भी नित्य उच्छ्वसित करती ही है उसकी नासा: फूलो पर ही नहीं, कंटको पर भी है सुन्दर का नर्तन; . सुखद, दुखट, यह तो है केवल उसका क्षणिक रूप परिवर्त्तन । है जीवन के एक हाथ मे मधुर जीवनामृत का प्याला, और, दूसरे कर मे उसके है कटु मरण-हलाहल-हाला ! एक ऑख से निकल रही है सर्व-दहन की विह्न अपारा, श्रीर दूसरी से बहती है नित्य करण जल-कलकल-धारा !

### बाउक का शर्मा 'नवीन'

मानव की क्या अन्तिम गति-विधि

₹

स्या है नर का भाग्य जगत में ?

क्या है उसकी अन्तिम गति-विधि !

आवागमन रेख ही से है

क्या चिर-वेष्ठित उसकी सुपरिधि !

छख निज को, छख इतर जनों को ,

उगते, बढते औ मुरझाते ,

छख घूणित गति-चक्र जगत का ,

ऐसे प्रश्न हिये फुर आते !

स्या है कुछ उद्देश्य ! या कि है

केवळ निरुद्देश्य जग-सभ्रम !

मानव का क्या काम यहाँ पर ! •

निरुद्देश्य है क्या जीवन-क्रम !

मैंने जब जब पूछा 'क्या है ?'
तब-तब अनुध्विन आई 'क्या है ?'
भेरी ध्विन लौटी बन प्रतिध्विन ;
यह अच्छी भौतिक विद्या है !'
भेरी 'यह क्या है !' 'क्या है !'सुन,
मानो जग मुहँ चिढा रहा है ,
अम्बर यह, अज्ञात, अगम से ,
मुझको मानो भिडा रहा है ।
क्या है भवितन्यता मनुज की !
उसका भी है क्या अपना पद !'
या उसका जीवन है केवल दस पैने नख, बीस तीक्षण रह !

### बालकृष्ण शर्मा 'तवीन'

पीछे मुहकर मैंने डाले जन-यात्रा-पथ पर अपने चख: उस पर अकित मुझे मिले हैं, हिंसक पशुओं के पंजे. नख! मैं निकला या इलस दूँढने मानव - चरण - चिन्ह-अंकित-मग, किन्तु मुझे मानव से खाली लगा अतीत युगों का भी जग! मैंने छखा आज अपने को, लखे पादर्ववर्ती अपने जन . मैंने अपने में अन्यों में लखे रक्त के प्यासे पशु गण ! 8 मैंने देखा निज अन्तर में पंजे फैलाए इक नाहर! और निहारे कई भेडिये गुरीते अपने से बाहर। में हूँ कीन १ मीन हैं ये सब सोच रहा हूँ मैं यों पछ-पछ ! है किनका समाज शोणित-रत . है किन किनका यह कोलाइल ! क्या मैं मानव हूँ १ या मैं हूँ ! केवल कुछ उफान की सन सन ! क्या मानव मानव हैं ? या हैं वे सब घनीभूत उत्तेजन! ų कभी कभी तो यों लगता है कि है जगद् न्यापार अहेतुक ;

### बारकृष्ण शर्मा नवीन'

यह है इक जजाल अकारण,
यह है एक बखेडा बेतुक !
यह जो चेतना है जग मे
वह भी है मर्राचिका-झॉई,
यह जो जीवन लहराता है
वह भी है भ्रम की परछाई !
नर का ज्ञान भान है केवल,
वानर-कर-करवाल मयंकर,
देखो आज उसीके कारण
फैला है प्रमाद प्रलयंकर।

Ę

कीन काम इस चेतनता का

चिर-जड-रज्जबद इस जग में !

है यह विश्व कालमय दिड्मय ,
चेतन क्यो हो इसके मग में !

देश काल चेतना शून्य हैं ,
वे ही हैं ब्रह्माण्ड-विधाता ;
ऐसे चिर-निजीव विश्व से ,
चेतनता का कैसा नाता !

जड़ता है जिसके कण कण में ,
जड़ता जिसकी लहर लहर में ,
ऐसे जग चेतन आये तो ,
वह क्यों हो न खिन्न अन्तर में !

O

बीवनार्थ परमावश्यक है जहाँ उष्णता भी थोडी - सी, बहाँ प्रकृति चलती रहती है चिन्मयता से मुहँ - मोडी-सी,

### बालकृष्ण शर्मा 'नवोन'

ऐसे इस ब्रह्माण्ड - माड में जिसमें ठुसी भरी है जडता, यदि चेतन कण आ जाएँ तो मन में है यह भाव उमडता; कि यह चेतना जगडवाल में निरी न्यर्थ अप्रासगिक है! मानो प्रकृति कह रही इससे: तुझे चेतने, धिक है! धिक है!

स्थाज यही निस्सार भावना
उमद रही है अन्तर - तर में ,
आज यही लहरें उठती हैं
प्रश्न - मिथत मम मानम-सर में ;
पर कोई कहता है जुपके:
'किन्तु...' और मैं जग जाता हूँ ,
अपनी इति - निश्चितता पर मैं
फिर विचारने लग जाता हूँ :
स्या यह चेतन निरा व्यर्थ है ?
स्या मानव आया है यों ही !
ये विचार क्या बना न देंगे
नर को और विकट नर-द्रोही !

मैं इस मानव को क्यों को हुँ !

मैं क्यों धिका हुँ जीवन को !

मानव को उप-मानव-सा छ ख

मैं क्यों मा हुँ अपने मन को !

मानव ही ने पहनाई है

प्रकृति-नटी को नूतन साड़ी!

# बाळकुष्ण शर्मा 'नवीन'

मानव ही उसके सँग खेला,
ऐसा मानव कुशल विलाड़ी!
मानव ही उसके दुल्हतम
अन्तस्तल में पैठा अचलित;
मानव ही ने उसे दिया है
नियमों का पाटम्बर सुललित!

१०

चेतन विन जो निपट अंघ थी ,

उसके हुए अनेकों लोचन ;

चेतन संग हुआ गठ-बन्धन ,

माथे जीवन - कुंकुम - रोचन !
हुई कुमारी जब परिणीता ,

भागा दूर दिधा का धनतम !
उन दोनों के सह-मन्यन का

मानव निकला फल सर्वोत्तम !
छल मानव की यह अपूर्णता

क्यों विराग मेरे हिय जागे !
उसकी गति इति नहीं हुई है ,

वह तो और बढ़ेगा आगे !

स्या आश्चर्यं कि जन-यात्रा-पथ
सिह-व्याप्र-नख से हैं अंकित ?
चीरे-धीरे ही होती है
आदिम हिस्ट-वृत्ति अति लंघित ;
उस पथ को कुछ झुककर देखों
तो पाओगे वे चरणाकन ,
जिनको निरख हुलस उठते हैं ,
जन-गण-लोचन जन-हिय-प्रागण ?

88

### वालकृष्ण शर्मा 'न वोन

चिर-श्रुव-छाप कर गए अंकित ,
वह मग-रेखा, जो कि मरेगी
युग-युग छों जन-मन निःशंकित ।
१२
मानव की क्या गति होगी यों १
हिय मे आज उठे क्यों शंका १
सुनो, सुनो, बज रहा दूर पर
मानव की जय-जय का डंका ।
फहर रही है विजय-पताका ,
घहर रहे हैं घंटा घन घन ;
मावन-मुक्ति-आगमन का यह
श्रवण पड रहा गहर तुमुछ स्वन ।
मत निराश हो, ओ मानव तू ,
मत निराश हा ओ हिय मेरे ;
देख, दूर पर विहस रहे हैं ,

वे पद-चिह्न, कि काल-सलिल पर

अग्नि दीक्षा काल में

पूछा सन्ध्या ने आज : कवे !

हम शोक मनार्ण या कि हर्ष !

तुम आज कर रहे हा पूरे

चालीस और दो अधिक वर्ष !

यह बयालीसवाँ वर्ष आज अस्तगत रिव के साथ चला ,
बोलो, किन भावों का लेकर आयेगी कल ऊषा चपला !

बीवन के इतने वर्ष बने ,

धुँघली स्मृतियों के पुज रूप ,

वे आदर्श प्राण - प्रिय तेरे!

#### बाइकृष्ण शर्मा नवीन

हे किवि ! क्या देखो हो इनमें तुम कु इ-कु इ अपनापन अनूप !

मैंने अवलेका मान्ध्य क्षितिज ,

हतने वत्मर पूरे करते ,

देखा जवन के सपने को !
हो चला कालिमा से मंडित

सन्ध्या नम जो था लाल लाल ,

पर दिग्मण्डल पर दिखा पूर्ण

निशिपति हमता उन्नत, विशाल !

मैंने सन्ध्या से कहा : देवि !

मेरे जीवन की धूप-छाँह ,
है हर्ष शोक से परे आज ,

है बहुत दूर मेरो निगाह !

भो बयालीसर्वे वत्सर की

मेरी उत्सुक झुटपटी साँझ!
है स्तब्ध आज इस जीवन की

मादक, गम्भीर मृदंग झाँझ!
गाये हैं भने गीत कई,
रोने राये हैं कई कई,
इर सुबह और हर साँझ उठी
हैं दिल मे टीसे नई नई!
स्यों देखू में प छे मुडकर
जीवन का ऊसर, विशद क्षेत्र,
हे साँझ! आज आगे को हैं
मेरे ये उत्सुक, युगळ नेत्र

### दालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

8

मेरा अतीत है महाकाव्य दुर्बल मानव - कीडाओं का, - अरा अतीत है एक पुज हिय की गहरी पीडाओं का। हैं रहे स्वप्त मम चिर संगी. संगिनियाँ रहीं निराशाएँ, जीवन-नद में जल-बुदब्द-सी बन बिगड़ीं मम अभिलाषाएँ। पर सन्ध्ये ! आज निरिन्द्रिय औ निर्देह भाव की चाइ जगी, कुछ कुछ रहस्य उद्घाटन की हिय में यह नूतन लगन लगी। यह जो कहलाता है असीम: क्या है सचमुच सीमान्त-हीन ! जिसको विमुक्त कहते हैं वह क्या हे वास्तव में निज अधीन ! यह जो अनन्त अम्बर है वह क्या है इति-शू-य, अशेष-लीन ! अक्षर क्या सचमुच ही न कभी होता है किंचित् मात्र क्षीण ! जग रहीं आज ये युग-युग की प्रश्नाविख्याँ अलसाई - सी, तद्रान, ऐसी यह जिज्ञासा, उठ रही आज बललाई-सी।

भेरे जीवन की संध्या की **धुटपुट** अधियारी उमड़ रही ,

### बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

मेरे नयनों में भी तो यह
अब ज्योति-श्रीणता घुमड रही।
तन में थकान अनुभूत हुई,
मन में शैथिल्याभास हुआ,
ऐसी घडियों में इस शाश्वत
जिज्ञासा का सुविकास हुआ।
पर्दे के पीछे क्या है, यह
उस समय देखने की सुझी,
जब खत्म हो चळी है मेरी
हस्ती की शरीरिक पूँजी!

G

चेतना - छता मे छय - भव के

क्यो सुमन फूलते रहते हैं ?

क्यों जनम-मरण के झूले में

यह प्राण झुलते रहते हैं ?

ये पूणे पुरातन प्रश्न-चिह्न

ये चिर-जाग्रत ये चिर-नवीन ,

मेरे मानस-पट पर उमरे

फिर से ये पूणे रहस्य-छीन ,

हन प्रश्नों की उत्सुकता का

मैं आज बना हूँ पुंज-रूप ,

दे दो तो उत्तर घीरे से

तुम ओ मेरी संध्ये अनूप ।

6

इच्छा तो है मैं खोल सक् यह भीम भयानक मृत्यु-द्वार , इच्छा यह है मैं झाँक सक्रूँ इस घनावरण के आर पार ,

#### बाढकृष्ण शर्मा 'नवोन'

उड़ चले आज मम राजहंस,
सीमान्त-गगन का वक्ष चीर,
अम्बर कॉपे, कुछ मेद खुले,
कुछ छलक उठे नम-गग-नीर।
अनुमान ज्ञान की नहीं, आज
प्रत्यक्ष ज्ञान की प्यास मुझे,
देखें किस क्षण इस जीवन में
वह नीर-पान कर स्वयं खुझे।

#### दुल मुल

۶

आज तुम्हारी ऑखों में
 ऑस् देखे तडपन देखी,
 अमित चाह देखी, रिस देखी,
 छोक छाज अडचन देखी।
 आज तुम्हारे नयन पुटों में
 सपनों को जगते देखा,
 आज, अचानक, सजिन तुम्हारे
 हिय की सब धड़कन देखी।

अल्लम शिथिलता लिये, विवशता लिये, पराजित भाव लिये, निपट दीनता लिये, सलीने हिय का संचित चाव लिये। कहणा भिरे हगों से तुमने क्यों देखा यों अकुलाके ? आज सभी कुछ प्रकट हो गया,

रहा न रंच दुराव प्रिये।

3

हो जायेगा धीरे धीरे

वही ध्यान इतना गहरा,

यह न पताथा, क्यों कि सदा का

जो मैं नौसिखिया ठहरा।

यदि मैं यही जानता होना,

तो क्या यों बढ के आता!

सच कहता हूँ, विठला देता

मैं निज पुतली पर पहरा!

8

आधे - खुले, मुँदे आधे हग,
यों तुम मुझे निहार रहीं,
विकल छलकती उन आँखों से
अपना सब कुछ बार रहीं;
ओ मेरे प्राणों की पुतली,
बहा विकट यह जीवन है,
नित्य लोक संग्रह में आहे
आती हैं हगधार कहीं!

4

आकाक्षा, एषणा वासना

सुख का नित स्वाहा स्वाहा!

और सनातन निर्दयता से

मन का निपट दमन हाहा!

यही, यही असि घारा पथ है,

ओ मेरी अच्छी रानी,

कैसे कोई कर सकता है,

हस जीवन में मन चाहा!

Ę

कैसे दिखलाऊँ कि पहें हैं

मेरे हिय में भी छाले !

ग्रम्हें चाहता हूँ कितना यह,
कैसे जतलाऊँ बाले !

किन्तु चाह का दाह मात्र ही

हस जीवन का लक्ष्य नहीं,
कर्त्तव्याकर्तव्य तत्व के

पहे हुए हैं हम पाले !

Ø

मेरा जीवन तो आँस् ही

ऑस् की है एक लडी,

पर ऑस् को उपल बनाना,

बस यह है साधना कडी,
आज हृदय की अमल तरलता
अङ्ग रूप बन जाने दो,
ओ कलिकाक्षि, न भर भर लाओ
अपनी आँसें घड़ी घड़ी।

6

आज ज्वार आया है हिय में !

हाँ तूफान भयकर है,

मुझे सम्हालो, प्रिये, तुम्हारा

यह प्रवाह प्रलयंकर है,

वैंघी हुई है ब्रह्मपाश के

कच्चे घागे में जगती,

यह बन्धन शुभ शंकर है।

9

आज पान देते ही देते,

छलका नयनों से पानी,
देख दुम्हारी यह आदुरता

मेरी मित गति अकुलानी,
मेरे घीरज की भी कोई

सीमा है, कुछ सोचो तो !
देख अश्रु ये मडक उठेगी

मेरी भावुक नादानी।

१०

भो सजनी, अब तो आ पहुँची

मदन दहन की यह बेला,
दील पहें है अब उलड़ा-सा
केलि कुत्हल का मेला,
उजड़ चला है प्रेम-प्राण का
हाट बाट स्नी - सी है,
रहने दो एकाकी मुझको
हूँ एकोऽहं अलबेला।

११

यों ही, इस स्ने जीवन में,
संग मिला है कभी कभी,
किन्तु अचिर ही रहे दृदय के
मेरे प्राहक वर्ग सभी,
कुछ कीडा-सी करते आये,
कुछ शरमाए, कुछ झिझके,
एक मधुर सौदा तो देखो
दृट चुका है अभी अभी।

### बाढकृष्ण शर्मा 'नवीन'

१२

कुछ ऐसा ही-सा विधान है,

मेरे इस छघु जीवन का
कि वस नहीं मिलने का मुझको
चिरसंगी मेरे मन का,
तुम हो ! ओ भोली, पगली हो,
बन्धुर मेरा पन्य बड़ा,
बड़ा कठिन है, सर्जान, निभाना
किसी मस्त प्रेमी जन का।

१३

यह टिगेनी आशा यौवन की,
यह विषादमय स्फूर्ति निरी,
मिद्रिर चाह यह,विकट प्यास यह,
यह सन्तोष - अपूर्ति निरी,
ये सब बना चुकी हैं मेरा,
जीवन एक तमाशा - सा,
देख चुका हूँ मैं बहुतेरी
शुन्य मृत्तिका - मूर्ति निरी।

,8

### बाढकृष्ण शर्मा 'तवीन'

१ध

हाथ जोडता हूँ, न बहाओ ,
दो लोचन - मुक्ता - धारा ,
जीवन-पथ मे कीच मचेगी ,
फिसल्ँगा में बेचारा ,
मेरे ऊँचे, नीचे सँकरे
पथ को पंकिल तुम न करो ,
कीच और क्यों ? पहले से ही
है जीवन पथ ऑधियारा ।

भ्रम जाल

8

जिस दिन उठती हुई जवानी आई मेरे द्वार, बदल गया है उसी दिवस से जीवन का व्यापार, **दुकदे** दुक**दे हु**ई शृंखला लोक लाज की, देवि, इरदम यहाँ चढा रहता है एक अजीव बुखार। २ मन में रंग विरंगापन है, अधरों में है प्यास, ऑसों में अधीर अन्वेषण का भर रहा प्रयास : श्वास और निःश्वासों में है चिन्तन का रण-रंग, हिय की द्रुतगति-मय घड्कन में भरी दुई है आस्र

### बाउकृष्ण शर्मा 'नवीन'

3

देवि भुजाओं में आलिगन

का भर रहा उछाह,
रोम रोम में समा गई है

घुल मिलने की चाह,
छिन छिन में यह देह कंटिकित

हो उठती है खूब,
होता ही रहता है निश्चि-दिन

इस जीवन में दाह!

8

इस मेरे मस्तिष्क देश में है असीम उन्माद, और एक अप्राप्त वस्तु का मन में मरा विषाद, जीवन में शून्यता मरी है और तीव अनुराग, घरम करम की, पाप पुण्य की, भूळ चुका हूँ याद।

4

पथ के टेढ़े मेढ़ेपन की

मुझे न थी परवाह,
पर, न याद था मुझे कि यह तो

गहरी भी है राह,
कितना गहरा उत्तर गया हूँ

सहसा मैं अनजान,
नहीं पा सका हूँ अब तक जो,
सिंख, मैं अपनी शह।

ફ

इस घहरे में घना अँधेरा

फैल रहा है प्राण,
और तरल भावना - वीचियाँ

लहरा रहीं अजान;
ह्वा - ह्वा - सा लगता है

मेरा सब संसार,
घोया - घोया - सा लगता है

यह जीवन सुनसान।

9

पाप-पुण्य के फलाफर्ली का,
देवि, न हो उपदेश,
नय-अनर्थों के इस विमर्श का
तुम न करो अब क्लेश;
सजिन, कौन हरूका है मेरे,
इस यौवन का बोझ,
फिर कैसा यह पाप-पुण्य का
बोझा औ विशेष !

6

यूँ भुज भर कर हिये लगाना

है क्या कोई पाप ?

या अधखुले हर्गों का चुम्बन

है क्या पाप - कलाप ?

कुन्तल से कीडा करना भी

है क्या कोई दोष ?

देवि, बताओ तो इसमे है

कहाँ पाप - सन्ताप ?

### वालकृष्ण शर्मा 'नवोन'

Q

मदमाते हो करके फिरना,
रहना नित अल्पास्त,
निश्चि दिन अपनी वस्तु खोजना
होकर तन्मय, व्यस्त,
इसमें कहाँ पाप है, प्रमदे ?
कहाँ अनीति - विकार,
यह तो है जीवन की महिमा,
नित्य, अचल, क्टस्य !

٤e

नीति-अनीति विचारों में है

मन - सम्भ्रम - मय भूछ ,

जग की पाप-पुण्य की बातें

हैं ये ऊल - जल्ल ,

जीवन के जो प्रवल तकाजे ,

वे कहलाते पाप ,

नया ही झोंक रही है दुनियाँ

यूँ आँखों में भूल ।

११

यदि अस्तित्व पाप का है तो

जग है, पाप - प्रस्त ,
तो फिर कैसे हो सकता है

यहाँ पुण्य - उद्भृत !
धर्म पुण्य की शिथिल भावना
है मन कल्पित बात ,
देवि, मुझे तो नहीं हुआ है

यहाँ पाप अनुभूत !

### बाढव प्या शर्मा 'नवीन'

१२

 करा
 झ्म
 उठना
 ल्हराकर
 मदहोश
 मदहोश
 मदहोश
 ,

 करा
 थाम
 लेना
 मुट्ठी
 में
 अफ़ोश
 ,

 मिट्टी
 के
 कूजों
 को
 देना
 देना
 दलके
 प्यार
 ,

 क्या
 है
 यहा
 प्यार
 ,
 का
 जोश
 ।

१३

हिय के लेन - देन में बाले,

कहाँ पाप की रेख!

पाप पुण्य का है कुछ यों ही

उल्टा - सीधा लेख;

वर्ष भ्रम में अनजान,

पाप कहाँ है १ पाप मुझे तो

कहीं न पडता देख!

१४

पाप ! देवि, है पाप निगोडी
जड़ता का अविवेक ,
पाप भाव है कायरता का
आध्यात्मक अतिरेक ;
अपनी छाया से भी डरना ,
बस, है यही अधर्म !
कोगों ने भी बना रखां है
अजब तमाशा एक !

## बालकृष्ण शर्मा 'नवोन'

¥ų

दो दो ऑखें लड लड कर जब

हो जाती हैं चार,
जब अपने हो से उरता है
नयनों से नीहार,
आग और पानी जब खेलें
मानस में, तब देवि,
पाप-पुण्य की न्यर्थ भावना
हो जाती है सार।

१६

श्रगर पाप है तो यह है इस
जीवन का सोपान,
श्रगर पाप है तो यह है इस
योवन का सम्मान।
जोग क्षेम की, प्रेय-श्रेय की
मुझे नहीं परवाह,
इतना जानूँ हूँ कि नेह में
नहीं पाप नादान;

१७

इसीलिए कहता हूँ, बाले,
तोडो यह भ्रम जाल,
रंच निहारो आ पहुँचा है
अब तो यौवन काल,
हाथ सुमिरेनी नहीं फवेगी,
इस यौवन मे देवि,
इसुमों की भी हो सकती है
लम्बी लम्बी माल !

#### बाडकृष्ण शर्मी 'नवीन'

#### आकांक्षा का शव

ξ

मैं अपनी आकाक्षा का शव
कन्धे पर डाले घूम रहा,
मैं इस दिक्काल हिंडोले में
ऊपर नीचे झुक झूम रहा!
है नहीं शम्मु-त्यामोह मुझे,
मैं नहीं पिनाकी प्रलयंकर;
वे हैं अकाल, मै काल - वद ,
मैं मानव हूँ, वे शिवशंकर!
वे सती देह ले घूमे थे;
मम कॉधे आकाक्षा का शव!
मेरी उनकी क्या समता हो?
देवाधिदेव वे, मैं मानव!

ð

मैं बोलाः अरी नियति तृ दे

पूर्णता, या कि दे अंगारे,
अध बिच में मानव को रखकर

तृ पीस पीस कर क्यों मारे?

में हूँ मानवता का प्रतीक;

मेरी दुर्दशा निहार, अरी,
जीवन-निल्का है निरी रिक्त;

बाहर से लगती भरी-भरी।
है नहीं स्कन्ध पर उत्तरीय,

लिपटा है शव आकाक्षा का;
मैं मानव निभ्रम डोल रहा,

लांदे बोझा निज बाला का है।

3

मेरी असफल आकाश्वा यह
असमय मर गई विना बोले,
पड़ गई गाँठ मेरे हिय में,
उसको कोई कैसे खोले?
मैं रह रह टेर लगाता हूँ:
यव जीवित कर दा रे कोई!
मैं कहता फिरता हूँ देखों,
देखों, मेरी सुषमा सोई!
मैं समिय खोजने निकला हूँ,
मैं नाप चुका जल, थल, अम्बर,
इक विन्दु सुषा यदि मिल जाती
ता यह गव उठता सिहर सिहर!

कलिका इक बबुल पर फूलो

[ 8 ]

किलका इक बबूल पर पूली,

इसकी इस कंटिकित डाल पर वह मनहरनी झूली!

इस विकराल अनुवेर, ऊसर अरस काल प्रान्तर में,

इक बबूल यह उग आया है भरे झूल अन्तर में,
कंटक ही कंटक करते हैं इसकी हहर-हहर में,
और, सुरम्या सुरभित मधुऋतु इस पर कब अनुकूली?

किलका इक बबूल पर पूली!

कब आयी इसकी छाया में शीतलता सुकुमारी ! किसने इसकी इस छाया में चिर-विश्राति निहारी ! इस पर तो कण्टक ही जाते रहते हैं बिल्हारी, मिले उसे कण्टक ही जिसने उसकी डाली छूली! किलका ऐसे तह पर फूली!

### बालकृष्ण शर्मा 'नवोन'

खडा हुआ है, मूलबद है, इस जग में यह अग है, यों यह सोया सा लगता है, पर यह बहुत सजग है, पग विहीन है, पख हीन है, गतियुत यह न उरग है, इस तक कभी न आयी जग की गति पथ भूळी-भूळी! कल्ळिका ऐसे तह पर झ्ळी!

खड़ा हुआ था यह, इतने में सुषमा एक पवारी, औं कह उठी कि 'आयी तेरी अब खिलने की बारी'! यह बोलाः 'मैं ? मैं बबूल मुझसे कैसी यारी?' वह बोलीः 'मैं बनी अपर्ण यदि तू है चिर शूली !'' कल्लिका यों कह इस पर फूली!

#### ओ दिरणी की ऑखां वालो

₹

उस दिन चला आ रहा था मैं

अपने दोर लिये जंगल से,

हुव चला था सूरज, मुझको

तपा-तचा कर अपने बल से;

उदे जा रहे थे सब कीवे,

तोते, करने रैन बसेरा,

चहचह करता चला जा रहा

था इक दिशि चिडियों का घेरा,
आसमान में फैल चुकी थी

सुघड सॉझ किरनों की लाली,

उसी समय दिखलाई दी तू,
ओ हिरनी की ऑखों वाली।

0

लट्ठ घरे अपने कॉधे पर,
शौ हॅकारता अपनी गाएँ,
बढा आ रहा था, लेकिन त्
देख रही थी ये लीलाएँ;
मैंने देखा, खडी मेंड पर,
खुरपी लिये हाय में कोई,
द्वापर की राधा रानी - सी,
चिते रही है खोई खोई;
देख रही यी क्या त् गायें
घोली, धूमर, काजर, काली !
या ग्वाले को देख रही थी,
ओ हिरनी की आँखों वाली!

खुरपी हाय, डहडहे लोचन,
वह मटमैला चीर हरा-सा,
कुछ गम्भीर और कुछ चंचल
वह मुख-मंडल पीर भरा-सा;
यह कौमार्य खरूप, सलौना,
आया ऑखों के आगे जब,
तब खिंचाव हक हुआ हृदय में,
औ लोचन भर आये डवडब।
चित्र जड गया हिय-चौखट में,
चित्राधार नहीं अब खाली,
समा गई तू मन प्राणों में,
ओ हिरनी की ऑखों वाली।

दिन में गायों की कजरारी

भोली ऑखें देख देख कर,

### बाखकृष्ण शर्मा 'नवीन'

याद कर लिया करता हूँ मैं, सुन्दर तेरी ऑखे मनहर: तू जाती है खेत निराने, मैं जाता हूँ ढोर चराने, दिन भर गाया करता हूँ मैं तेरे ही गुन - गान तराने , देखा करता हूँ चिडियों की जोडी बैठी डाली डाली, पर मैं तो हूँ निपट अकेला, ओ हिरनी की ऑखों वाली ! बादल उमडे, बिजली तडपे. घन गरजन से जियरा छरजे, घूरे लोग खॉस कर जब तब, लोक-लाज भी रह रह गरजे : त खेतों में, मै जगल मे, फिर भी कैसा अजब तमाशा। लोगों ने ना जाने कैसे पढ ली हे नैनों की भाषा, त्ने छुप के देखा, मैंने भी निगाह चुपके-से डाली, फिर भी फैल गई सब बाते, ओ हिरनी की ऑखों वाली!

**चिट**ौना

मैं तो वही खिलौना लूँगा,

मचल गया दीना का लाल,—
'खेल रहा था जिसको लेकर

राजकुमार उछाल उछाल।'

व्यथित हो उठी माँ बेचारी—

था सुवर्ण-निर्मित वह तो ! खेळ इसीसे लाल,—नहीं है राजा के घर भी यह तो !

'राजा के घर ! नहीं नहीं माँ , तू मुझको बहकाती है ; इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही कह तो ।'

फेंक दिया मिट्टो में उसने
मिट्टो का गुड्डा तत्काल ;
भैं तो वही खिलोना दूँगा'—
मचल गया दीना का लाल ॥

'मैं तो वही खिलौना र्ल्गा'

मचल गया शिशु राजकुमार,—
'वह बालक पुचकार रहा था

पथ मैं जिसको वारंवार।

'वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम ता सोने से।' दौड पड़े सव दास-दासियाँ राजपुत्र के रोने से। 'मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं; खेल रहा था उजल उलल कर वह तो उसो खिलोने से।'

राजहरी ने फेंक दिये सब अपने रजत - हेम - उपहार : 'ह्रॅगा वही, वही ह्रॅगा मैं!' मचल गया वह राजकुमार!

#### शख-नाद्

मृत्युक्षय, इस घट में अपना कालकूट भर दे तू आज ; ओ मंगलमय, पूर्ण, सदाशिव , इद्र-रूप घर ले तू आज !

चिर-निद्रित भी जाग उठें हम , कर दे तू ऐसी हुकार , मद मत्तों का मद उतार दे दुर्घर, तेरा दण्ड-प्रहार।

हम अन्धे भी देख सकें कुछ , घषका दे प्रलय-ज्वाला ; उसमें पडकर भस्म-शेष हो है जो जड़ जर्जर निस्सार ।

यह मृत श्रान्ति असह्य हो उठी ,
छिन्न इसे कर दे त् आज ;
मृत्युक्षय इस घट में अपना
कालकृट भर दे तृ आज !

भो कठोर, तेरी कठोरता करदे हमको कुल्झि-कठोर ; विचल्लित कर न सके काई भी झंझा की दरण झकझोर !

सिर के ऊपर के प्रहार सब सुमन-समूह-समान झडें, पैरों के नीचे के कॉटे मुदु-मृणाल से जान पर्डे।

भय के दीप्तानल में धँस कर उसे बुझा दें पैरों से; छाती खोल, खुले में अड़कर विपदाओं के साथ लड़ें।

तेरा सुदृढ कवच पहने हम

पूम सकें चाहे जिस ओर ;

भो कठोर, तेरी कठोरता

कर दे हमको कुल्यि-कठोर ।

भो दुस्तह, तेरी दुस्तहता सहज सहा इमको हो जाय; तैरे प्रखय-धर्नों की घारा निर्मेंड कर इमको घो जाय!

अश्विन-पात में निधोंषित हो विजय-धोष इस जीवन का; तिंडित्तेज में चिर ज्योतिर्मय हो उत्थान-पतन तन का!

बन्धन-जाल तोडकर सहसा इधर-उधर के कूलों का , तेरी उच्छुंखल वन्या में पागलपन हो इस मन का ।

निजता की संकीर्ण क्षुद्रता तेरे सुविपुल में खो जाय ; ओ दुस्सह, तेरी दुस्सहता सहज सहा हमको हो जाय !

भो कृतान्त, हमको भी दे जा निज कृतान्तता का कुछ अंश ; नई सृष्टि के नवोल्लास में फूट पहें तेरा विभ्रंश !

नव-भूखण्ड अमृत के घट-सा
दे ऊपर की ओर उछाल ,—
सागर का अन्तस्थल मथ कर
तेरे विष्ठव का भूचाल ।

जीर्ण शीर्णता के दुर्गों को , कुसंस्कार के स्तूपों को ढा दे एक साथ ही उठ कर दुर्जय, तेरा कोध कराछ।

कुछ भी मूल्य नहीं जीवन का हो यदि उसके पास न ध्वंस ; ओ कृतान्त, इसको भी दे जा निज कृतान्तता का कुछ अंश ।

ओ भैरव, किव की वाणी का
मृदु माधुर्य छजा दे आज ;
वंशी के ओठों पर अपना
निर्मम शंख बजा दे आज !

नम को छूकर दूर दूर तक गूँज उठे तेरा जय-नाद; घर के मीतर छिपे पदे जो बाहर निकल पडें साल्हाद।

तिमिर-सिन्धु में कूँद, तैर कर सुप्रभात-से उठ आवें , निखिल संकटों के भीतर भी पावें तेरा पुण्य-प्रसाद ।

जीवन-रण के योग्य हमारा निर्मय साज सजा दे आज , स्मो मैरव, किव की वाणी में निर्मम शंख बजा दे आज !

#### मौनालाप

इसी कक्ष में, यही लेखनी लेकर इसी प्रकार, बैठा मैं कविता लिखने को जाने कितनी वार! यहीं इसी पाषाण पट पर, खोल हृदय का द्वार, खेली मेरी कान्य कल्पना निर्भय, निरल्ङ्कार!

## वियारामशरण गुप्त

मेरी काव्यकल्पना ही-सी धीरे से, चुपचाप, जब तब त् अज्ञात भाव से आकर अपने आप, पीछे खडी हुई कुछ क्षण तक, रह नीरव निस्पन्द, हॅंस पडती थी पकड चोर-सा खिल खिल कर सानन्द। पीछे मुडकर, तुझे देखकर, देखूं फिर इस ओर, छिप जाता था हृदय गुहा मे कहीं मानधी-चोर! उसी तरह इन उसी ठौर फिर बैठा हूँ मैं आज, कौन देखता है यह, क्या क्या बदल गये हैं साज। आ न समेगी निन्तु आज त् उसी भॉति साह्वाद, खिखने मुझे नहीं देती बस, आकर तेरी याद। तो फिर उस तेरी समृति से ही करके मौनालाप, आज और कुछ नहीं लिखूंगा हक कर अपने आप।

#### अनुसन्धान

उस प्रखर ग्रीष्म में उस दिन देखा या जो पहला घन .. थी नहीं सघनता उसमें था नहीं एक भी जलकण। ऑखें न हो सर्की शीतल करके उसका अवलोकन . नम में नव धूम उठाकर वह हुआ आग का ईधन। ऐसा वह घन था जिससे बढ गया और ऊष्मानल: वह ध्यानमञ्ज था अथवा मूर्छित इतचेतन निश्च छ ! छे गई हाथ घर उसका मन्थर समीर की लहरी: किस दूर दिशा-सागर में ली डुवकी उसने गहरी ! अब इस अषाढ रजनी में छाये ये घन पर घन हैं: इस अविश्रान्त वर्षों में परितृप्त प्राण तन मन हैं। यह आत्मविस्मृता अवनी जाने अथवा अनजाने षावित है घाराओं से सागर की प्यास बुझाने। इस विपुल मेघमाला मे है कौन ग्रीष्म का घन वह . इस तिमिरकक्ष-से नम में मैं खोज रहा है रह रह। निष्फल प्रयास यह मेरा; वह है समस्त मे मण्डित . अब उस अशेष को रुख में मैं कर न सकुँगा खण्डित 🕨

#### सियारामशरण गुरु

#### नर किवा पशु

इस छोटे छप्पर के नीचे कौन वस्तु अभिरामा . जिसके आकर्षण से खिचकर यहाँ आ बँधी स्यामा ! वह है मनुज,--मनुज ही ता यह निकट खडा निस्पन्दित : यह वह है, हो गया शोक भी जिसे आज अभिनन्दित ! काम खोजने जा जब निश्चि को छौटा यह इस घर में . रुग्णा पत्नी पहुँच चुकी थी तब तक लोकान्तर में। रोया नहीं, नहीं यह बिलपा, आँखें भी थी रूखी, अच्छा हुआ, बची वह मरकर, अब न रहेगी भूखी। जीवित थी तब दे न सका बुछ, दिया एक बस अनशन . आज चिता पर भी न दे सका उसे यथोचित ईंघन । थोदे में सन्तृष्ट सदा की, चुप चुप चली गई वह . कटती न थी अकेले की अब रजनी तिमिरमयी यह। बॉ-बॉ बॉ-बॉ करते सुनकर, आया यह ज्यों तन्द्रित . श्यामा रोती है क्या उसको जो भव से निष्कासित ! उस कठोर की ऑखों में अब गहरे अन्तस्तल के अन्धकार से आवृत होकर दो दो ऑसू छलके। याद पडा, इस मृतवत्सा ने दिया दूध सब का सब , उस विवशा के लिए जगत ने दिये न दो दानें जब । हिपट गया स्यामा से दुखिया, हृत थी जिसकी वाणी : पशु थे तो पशु, नर थे तो नर, ये दोनों ही प्राणी ।

#### स्वप्र-भङ्ग

ऊपर पहुँच गया था सहसा मैं नव नन्दनवन में , माँग रहा था कल्पलता से उसका एक सुमन मैं । मैंने कहा—"सुहासिनि, तेरा अंचल सदा हरा है , दान कर रही अहरह, फिर भी वह चिरकाल भरा है । सोचा क्या है इस प्रस्न का, मैं यह तुझे बताऊँ !— इस्ला है, इसको लेकर मैं चुपके-चुपके जाऊँ ,

#### सियारामशरण गुप्त

जह दूँ अपनी काव्यवधू के जूहे में पीछे से , महक उठे मेरे ऑगन में ऊपर तक नीचे से ! विमना अनाभूषिता तब वह चौंक पहे ज्यों जगकर , अपने कजलकलित नयन वे डाले इस पर, उसपर ;— किसका परम जगा यह उसमें !"

टूटा मेरा सपना , अग्रध्यान मैंने अवलोका स्ना कमरा अपना । पिटी बालिका का कटु क्रन्दन नीचे से आता या , नहीं रक रहा था ताडनरत कर कुपिता माता का ।

#### स्मृति

कई बरस पहले निदाध में दिन-पट उठता ज्यों ही . एक विद्रग मेरे कानों में सुधा छिडकता त्यों ही । मेरे अवण-नयन खल जाते नई चेतना पाकर: श्राय्या पर से उसे देखता,—वह बैठा है आकर मेरे इस छन्ने के ऊपर । ऊँचा उसका स्वर है : अंग अंग में सुन्दर शोभन वह घन कृष्ण भ्रमर है। कुछ क्षण यहाँ कुककर फिर वह उस छन्जे पर जाता . उमँग उमँगकर उसी कण्ठ की मधुधारा लहराता । उह जाता फिर कहाँ न जानें किस सुदूर के वन मे ; मेरा दिन मह-मह हो उठता उस रव-रस-सिचन में । नित का एक यही उसका क्रम दीर्घ समय तक चलता . आई उषा, और कोटर से वह आगया उछलता । नहीं जानने पाता, उसका वास कहाँ है किन मे , किस निर्जन तट में किस तर पर रहता है वह दिन में ! कहाँ गया, कैसा है अब वह, उत्सुक हूँ उसके हित : नाम-धाम-कुल-गोत्र आदि से हैं मैं अह अपरिचित । दिया स्वात्म-रस उसने मुझको पर-भाषी भी होकर . उसकी स्मृति से आज अचानक मेरा खर है सुन्दर ।

#### सम्मिलिव

# [ ? ]

"चलो, चलो, इस अमलतास के फूल न तोडो ;
ठीक नहीं यह, इस रसाल की ममता लोडो !"
विस्मित था मैं, मला यहाँ ऐसा है मय क्या ,
यह निषेच किसलिए, गृद इसमें आशय क्या !
मेरा मन तो इरा हो गया इन्हें निरख कर ;
दोनों का यह बचिर रूप नयनों से चल कर !
और अधिक के हेतु सुमुत्सुक हूँ मैं मन में ,
ये दोनों जड विटिप यहाँ इस विरल विजन में
मेंट रहे हैं एक दूसरे को खिल खिल कर !
इसकी शाखा लिये कनक-कुसुमों को डाली ;
उसके कर में मधुर-फलों की मेंट निराली !
युलकान्दोलित पत्र परस्पर की छाया में ;
छाया भी अविभिन्न परस्पर की माया में !

# [ २ ]

किन्तु बताया गया मुझे, मैंने मी जाना, कटु प्रसग वह शोचनीय दस बरस पुराना। ''दो स्वजनों में मिले-जुले इस भूमि-खंड पर वैर-भाव बढ गया, चड होकर प्रचंड तर। कहा एक ने—'स्वत्व यहाँ इस पर है मेरा,' कहा अन्य ने—'कौन कहाँ का त् क्या तेरा?' बढ़ते बढते हुआ क्रोध का रूप भयानक; आपस मे चल पढ़े एक दिन शस्त्र अचानक। इसीर गिराते हुए यहीं दोनों वे सोये; इसी भूमि पर सहट प्राण दोनों ने सोये!

## सियारामशरण गुप्त

उसी बरस नव रुधिर पिये उस कुर कलह का , दीख पड़े अंकुरित यहाँ ये दो द्रुम सहसा । ठहरो मत इस ठौर यहाँ, ये फूल न तोडो ; ठीक नहीं यह, इस रसाल की ममता छोडो । रिपु का इनका प्रेम-मिलन, शापित यह घरती ; कल्टह-प्रेत की मूर्ति यहाँ दिन रात विचरती ।

[ ३ ]

कलइ-प्रेत की मूर्ति !-- अरे ओ मानव भोले . घरती के इस प्रेम-तीर्थ में पावन हो छै। तू इसको रुधिराक्त करों से आया छूने, खंड खंड कर इसे काटना चाहा तुने। पर अब भी यह वही, अर्खंडित है, अमलिन है: चिर-नूतन फल-फूल लिये शामित प्रति दिन है ! त्रम दो का विष-वैर शान्ति सह पी जाती है: नव-नव जीवन-सुधा पिला लौटा आती है। द्वशको फिर फिर यहाँ अहा ! तर-तर, तृण-तृण में बाँधे है यह तुझे प्रेम-प्रियता के ऋण में। नहीं भूलता कलह तद्पि, - हा ! तू यह कैसा : क्या रिप-रिप में मजु-मिलन हो सकता ऐसा ! मातः वस्रे स्वजन-स्वजन का वैर-पक वह तेरी सुरसरि-मध्य हुआ है निष्कलंक यह। तेरे इस युग-विटिप तले मैं निर्भय घूमूँ: लेकर ये फल-फूल इन्हीं पत्ती-सा शुमूँ!

मजुघोष वासव ने प्रश्न किया मंजुघोष नामक जलद से— . "भूलकर भद्र, किस स्वाधिकार मद से जल भरपूर तुमने है बरसा दिया ,

#### सियारामशरण गुप्त

आर्य भूमि खंड में सभी कहीं ! आर्यखंड में तो इस वर्ष वृष्टि का विधान था ही नहीं।" ''था ही नहीं !--भूला मैं कुपानिधान ! विस्मय मुझे है यह , भूल हुई कैसे वह। मैं तो असंतृष्ट या खयं विशेष . मर्खेलोकवासियों के दग देख ! चाहे कितना ही करो ; यथाकाल वृष्टि कर अन्न और घन की यथेष्ट नव सृष्टि कर ओत प्रोत गेह उनके भरो , फिर भी कहेंगे यही-'अब की भी वृष्टि की कमी रही।" और नहीं कुछ तो कहेंगे यही एकदम-घरती के पुर, ग्राम, खेत वन अन्धे बन अब की हुवो के वहा देना चाहते ये इस ! ऐसी इनकी है बात । अच्छा था न होता इस वर्ष यह वृष्टिगत ! जानते तभी ये निज दृष्टि खोछ, है इसारे एक एक वारि-विन्दु का क्या मोछ । निश्चय प्रमाद हुआ। जानें किस प्रेरणा से मेरा नीर \ एक साथ यों चुआ। किवा यह, -- देव हैं दया-शरीर ; देखकर भूतल के तप्त क्षेत्र प्रभु के सहस्र नेत्र

#### विवासमहारण गुप्त

तप्त हो उठे थे प्राणियों के दुःख-ताप से : और इसी हेत बिना जाने ही बिना कही प्राप्त हुई आज्ञा वही सेवक को अपने ही आप से, और मैं बरस पड़ा! किन्त इस वर्ष तो अवृष्टि योग ह कडा । तब भी, क्षमा हो, देव, हानि नहीं। गिरने न दुंगा मै वह कहीं और अब एक बूद जल का । दीपित दिवाकर के अग्नि-शल्य अशानाल खींच हैंगे अन्तस्तह से निकाह जल पहले का सभी भूतल का। होगा तब और भी बड़ा अकाल। कर्षक घरों का अन्न खेतों में चुके हैं डाल : अंकरित होके वह है हरा। नव परिधानावृता शोभित वस्तर्धरा । जन-समुदाय हैं प्रसन्न सब , सोचते हैं,--आया यह आया नया अन्न-अब । जानते नहीं हैं, हाय ! कैसे मूढ , विधि का विधान गृढ। आशा-तन्तु टूट सब जायेंगे दो ही दिन बाद जब खेत मुरझायेंगे।" "भद्र, यह विधि का विधान है देव हो कि दानव हो. ऋषि, मुनि और महा मानव हो , सीमित सभी का यहाँ ज्ञान है। विधि के विधान से ही वर्षण अवर्षण का , एक एक क्षण का

## सियार। मशरण गुप्त

साथ में तुम्हारे वहाँ जा सकेगी वह भी।"

"भगवन् कृपानिवातः; हो गया कृतार्थे यह दोषी दास । दंड भी हुआ है मुझे वर-सा; सादर निदेश शिरोधार्य प्रभुवर का।"

[ २ ] "गुरुवर पदाब्जो में विनम्र भक्ति भद्धा सह राजाधिप शूरसेन-मृनु यह वीरभद्र नत है।" "स्वस्ति वत्स, स्वागत है! राज-परिवार में है मंगल तो ? धर्म का विधान है अचल तो !" "राजगर आप-से जहाँ हैं देव. होना ही पढ़ेगा वहाँ मंगल अवश्यमेव । किन्तु यह मंगल हा ! कैसा है ! तात. यह मगल जो ऐसा है तो फिर अमंगळ कहेंगे किसे ? आप से छिपा है क्या, बता दें आप ही इसे ।" "वत्स, तुम व्यग्न हो अवर्षण से , किन्त धरो धैर्य निज मन मे । धर्म के पुनीत आचरण से च्युत हो न मानव भुवन में, मंगलों का मगल यही है चिरजीवन में।" "तब फिर आज्ञा मुझे दीजे आप. छोड़ यह यौवराज्य, पाप-शाप, तप में तपूँगा कहीं जाकर विजन में।"

"वत्स, तुम शान्त हो,

#### सियाराम**शरण गुन्न**

एकाएक उत्ते जित हो के यों न भ्रान्त हो। छोड यह योवराज्य धर्म कहाँ पाओगे ? धर्म और तप है तुम्हारा यही, ज्ञान-कर्म सारा यही: घर है तुम्हारे यह, और तुम जाओगे वन में इसीके अर्थ १ अर्थ नहीं, यह तो महा अनर्थ।" "किन्तु तात, पूज्य पिता के भी पुण्य शासन में होता है अवर्षण का ऐसा योग . तव फिर मेरे लिए मन में राज यह हो क्यों नहीं राज-रोग ? पहले तो एक वार मेघ-दल बरसा मये हैं जल. और फिर ऐसे गये, माना सदा को ही गये। अकुर नये नये निकल पड़े थे जो घरा के अंक-थल में. जननी के अंचल मे, कान्त शुचि शिशु की मनोज्ञ छवि छाये हुए ; पवन करो से दुलराये हुए, हषीमोद-आन्दोलित थे जो पल पल में, आज वही सहसा अकाल में सुखने लगे हैं तात . पीले पड गये गात । दूर तक अन्तरिक्ष-जाल में पावन-पयोधरों का चिह्न नहीं, शून्य, बस शून्य हो सभी कहीं! देखकर आ रहा हूँ दीन कृषिकारों को , -खेतों बीच, धान्याकुर, -- आग के अँगारों को ।

## सियारामशरण गुप्त

सन्निकट-वत्स-शोक-भीतिपरा . धृिल भरी जननी वसुन्धरा शुष्कमुख, गरम उसासे भर, रह रह मारुत में करण निनाद कर हृदय विदीर्ण किये देती थी: वरबस छोचनों का नीर छिये छैती थी। किन्तु हाय । नेत्र भी ये नीचे तक सूखे थे : ताप-तप्त नत उन अंकुरों-से रूखे थे। देन सका दो ही बूँद अशुजल , अच्छा हुआ, ईघन-सा पाके उन्हें ऊपर ही ओठों पै सुखा के उन्हें, जाग वहाँ जाता और परम पिपासा नल , देखा,--एक खेत पर कृषक-वध् थी खडी; दोपहर की थी घडी। मैंने कहा- माता, इस धृप मे , घाता के जवलन्त रौद्र रूप मे, तन झल्सा क्यों रहीं ? जब इन वृक्षों के तले भी प्राप्त छाया नहीं ! तव वह हो बेहाल खेत पर कातर निराशा भरी दृष्टि डाल बोडी-'तात, देखो इन अंकुरों की है क्या दशा ?" और फिर छोड़ एक दीर्घ स्वास ऊपर उठा के सिर विवशा देख उठी दूर तक शून्याकाश, - शून्याकाश । जान पडा, जननी वसुन्धरा ही मूर्तिमन्त , अन्नजलाभाव से दुर्निवार ताप-तप्त प्रज्वलन्त पागल के भाव से

## सियारामशरण गुप्त "

माँगती हो भिक्षा—'कुछ दे दो, कुछ दे दो अरे!' हाय हरे ! निष्टुर, कठोर, कूर दाता से ,--ऐसे उस घाता से , जिसने अवर्षण का योग रचा पहले, फिर कुछ नीर दिया,— 'यह ले ?' केवल इसीलिए जिसमें कि कौत्हलाकान्त हिये दीना, भाग्यहीना उस माता के हृदय-छाछ एक साथ बाहर निकल आये : और तब दीम कर भीष्म ज्वाल समुख ही तिल तिल दग्ध कर दिये जाय। तात, तुम सिहर उठे हो सुनके ही वस , में तो चख आया वह रौद्र रस . फिर यदि अन्तर्वाह्य मेरा जले, दुष्ट क्रीडाकान्त उस इन्द्र का विधान खले मेरे इस मन को . उचित यही है तब इसके दमन को तप में लगा दूँ अपने को मैं। करके यथार्थ सपने को मैं ऐसा कुछ कार्य करूँ, इन्द्रासन डोल उठे ; 'त्राहि-त्राहि . पाहि-पाहि, पाहि-पाहि, स्वेच्छाचार वजी तक कॉप कर बोल उठे।" "वत्स, सुना मेरी बात छोड कोप, शक पर व्यर्थ यह दोषारोप : दोष नहीं ऐसा कुछ उसका । गृढ उस एक ही पुरुष का

#### सियारामशरण गुप्त

चक्र चलता है त्रिभुवन में। अणु-परमाणु, कण-कण में मागलिक उसका विधान परिव्यात है: सौख्य-भोग में ही नहीं सर्वथा समाप्त है उसकी विशालता दुःख भोग की भी विकरालता अंग है उसीका एक निविवाद । तप में न होता यदि मागलिक का प्रसाद. तो क्या इस भाँति तम छोड राज धन को जाना कभी चाहते विजन को ! तप जो तपोगे तुम, आज वही तप तपती है यह माता मही। क्लेश बोध उसका हुआ जो तुम्हें मन में , श्रेष्रतर तप है तुम्हारा यही जीवन में । फिर भी सुना दूँ तात, तुमको रहस्यमयी एक बात। दो दिन के बाद बस, साठ घडियों मे कहीं आ रहा शतऋतु का पुण्ययोग ! यदि इस बीच तम त्याग के विकार-रोग आत्म-लीन-योग भ्रष्ट हो नहीं, तो यह सुनिश्चित है. ऐन्द्रपद पूर्ण निज वैभव मे प्राप्त तुम्हे होगा इसी भव में। दुर्लभ विधान यह ऐसा ही विहित है।"

"देव, यह योग, अति अद्भुत है! आज्ञा और आज्ञीर्वाद कीजिए; यस करने के लिए जन यह शक्ति भर प्रस्तुत है। सीधा हिमश्रंग अव जार्ऊगा। मन में समाधि मैं लगार्ऊगा। शिष्य का प्रणाम चरणों मे भक्तियुत है।

#### [ 3 ]

"शम्पे, प्रिये शम्पे, यही पावन नगाविराज ! करके अचंचल नयन आज कर लो निमिष्जित पावित्र पयोद्गम में . दिव और भव के विचित्र इस संगम में। देखो, यह कितना महा महान . आप अपना ही एक उपमान । शृंगों पर चढ के नभखल में गर्तों मे होकर रसातल में, फैला यह बीच मे हे, वेन्द्र त्रिभुवन का ! कृत्रिम हिमाद्भि वह नन्दनोपवन का याद तो त्रमहें है प्रिये ! शिल्पी विश्वकम्मी ने इसीके लिए उतना किया था श्रम । निश्चय ही वह है अपूर्व और अनुपम। किन्तु अमासाध्य यह कृति है ; इसको असंख्य काल में स्वतः साधना तपस्यारता प्राप्त कर पाई इस रूप में प्रकृति है। अच्छा, तुम्हें होगी क्लान्ति, तब इम थोड़ा यहाँ ठहरें ; द्र करें शत-शत योजनों की मार्ग-श्रान्ति । आहा ! मृदु वायु की ये लहरें !" "मेरे लिए चिन्तित न हुजे नाथ,

#### सियारामश्ररण गुप्त

चिलिए समीर के ही साथ साथ। पथ में, यहीं का यह, प्रवर प्रदर्शक है। दृश्य यहाँ कैसा समाकर्षक है। अम जो हुआ था मुझे, दूर हो गया है आप, प्राप्त कर दृष्टिफल इतना बडा अमाप। देखो यह कितनी निचाई यहाँ : यह गहराई यहाँ भय उपजाती है।" 'किन्तु प्रिये, भारा यह निर्झेरित हर्षावेग उद्वेछित कैसी बड़ी जाती है! जपर से टूट टूट, प्रस्तर-कठोर भुज-बन्धर्नो से छूट छूट , विषम घरा में सम नृत्य कर गाती है।" "नाय, यह लाड्ली यहीं की सुता, नव-नव स्नेह मे अहरह क्रीडायता निर्भय यथेच्छ फिरती इ पितृगेह में । शैलराज, तुमको प्रणाम है, भूतल के पाप-ताप हारी हर। दर्शन तुम्हारा पुण्यकारी कर पूरा मनस्काम है। चोटियाँ हैं अपर कहीं अनूप, नीचे कहीं निम्न घरा के ही रूप: भारण किये हो उच्चता भी नत होके, धन्य ! हिम का कठोर-मृदु तन है, जाह्नवी का शुभ्र धौत मन है, इससे अधिक और चाह क्या किसे हो अन्य !

## सियार।मशरण गुप्त

ं प्रियतम, मैंने कहा था न तभी, 'नित को प्रभाण मान . तुमने किया जो यह नीर-दान . दंड योग्य विश्व मे नहीं कभी। दोष यदि ऐसा ही सुखद हो, अन्त में निरापद हो. कामना यही तो इस मन की, दोष वहीं दुर्निवार होता रहे वार वार. फिर फिर पाऊँ शान्ति ऐसे शैल वन की। देखो, इरियाली यह शोभाधाम हरी भरी श्याम-श्याम। दीखती नहीं है यहाँ नीचे की घरा कठोर। इधर उधर चारों ओर कुल में हिले-मिले. बहु बहुरंगी फूल एक साथ हैं खिले। आहा ! यह कौन लता . मर्तिमती सुन्दरता ! के चर्लेंगे साथ इसे रोपने को नन्दन में।" "शम्पे. यह मग्न यहीं मन में ; मुरझा उठेगी यह जाके वहाँ, नन्दन वहीं है उसे प्रिय जिसका जहाँ।" "तव कठिनाई इमें कौन नाथ, ें है चलेंगे रूक्ष वह वृक्ष भी इसीके साथ यह है प्रिया जिसकी । घन्य भला कैसी रुचि इसकी !" "शम्पे, यह अच्छी कही, अब इल्नाओं के लिए है एक बात यही।

## सियारामशरण गुप्त

अन्यों को निराश कर मेरे इस उर में प्रकाश भर . त्रमने वरा है इसी कृष्णकाय धन को . ऐसे इस जन का. रूप जिसका हु"-- "अरे कैसी बात ! सरिम कहाँ से अहा! आई यह पुण्यजात ?" "यह तो किसी तापस के तन की: श्रेष्ठतर सुश्री इस वन की !" "ठीक कहा, देखो उस कुंज में तरण तपस्वी एक बैठा है। भारमान दीत प्रभा पुज मे मीन मग्न, निविकार अन्तर में पैठा है! सीचने छगे क्या नाथ, देखी वहाँ. नरकुल मे हैं धन्य ऐसे व्यक्ति भी यहाँ।" "शम्पे, मुझे आई यह याद भली ; आज है शतकतु-सुयोग लग्न I आज कोई आत्मबली हो सके पवित्र-मन, अचल-समाधि-मग्न, पूर्ण संख्य यज्ञ भी विना किये होगा स्वत्वशाली वह ऐन्द्रपद के लिए। वह पद-भार किन्तु दुर्वह है, नव वय इसका, अकाल मुनि यह है। पूर्ण यदि इसका हुआ प्रयत , होगा यह देवराज का सपन । शकित है मेरा चित्त , बाँचें इस क्यों न इसे स्वामिकार्य के निमित्त ? मान क्या सकोगी प्रिये, मेरी बात ! रूप निज ले प्रत्यक्ष .

- लिजत न हो यों, नहीं शील का यहाँ विघात,-साधक तपस्वि जन के समक्ष क्षण भर नृत्य-गान कर दो . स्वर्ग-स्वर-घारा से नगाधिराज भर दो।" "बात में न टार्ल्गी. तुम कहते हो भला, आज्ञा क्यों न पालूँगी ! किन्तु एक मेरी छूट, दोष यदि हो अट्ट. मुझको रुचेगा जो वही मैं यहाँ गाऊँगी खिन्नता तुम्हें ही न हो, सब भर पाऊँगी।" ''दाष का यहाँ क्या काम , गाओ, तुम गाओ प्रिये ! स्वर्ग-सुधा शीघ्र बरसाओ, बरसाओ प्रिये ! धन्य है कुशलता. कैसी इन अंगों की तरलता ! 'देखो'--स्वर कहता है-- 'मेरा नृत्य'. नृत्य कहता है-- 'सुनो मेरा कृत्य !' एक दूसरे की बात कहते। इस स्वर-घारा में शरीर-मन बहते । सचमुच बहा में बहा . यह तो तुम्हारा भील मेघराग ! अब यह फैल उठा, वश में नहीं मैं रहा . निख्छ निषेध-भय-भीति त्याग । नाना, मुझे फिर बरसाना चाइती हो प्रिये, कृषि सरसाना चाहती हो प्रिये ! सुख तो इमारा वहीं, सबका जहाँ हो भाग ।" [8] "गुरुवर, पदान्जों में प्रणाम! छौट आया मैं, छिंबत हूँ, सिक्टि नहीं छाया मैं।

#### धिवारामश्ररण गुप्त

ओहो, शैल्पाज-सा ही दुर्गम है, जान गया, पन्य वह कितना विषम है। "स्विस्त, स्वस्ति, लजा की मला क्या बात ! साधन सदैव है सुफल जात! देखो सुखस्नात यह वसुधा, बरसा गये हैं मंजुघोष मेघ स्वर्ग-सुधा। स्खे खेत फिर लहराते हैं घर घर प्रसन्न सब हुई गान गाते हैं। राज्य शीन्न तुमको प्रदान कर आयंगे तुम्हारे पिता वन में, नित्य भुव धर्म का विधान कर होकर नरेन्द्र करो शासन भुवन में।"

पूजन

पद-पूजन का भी क्या उपाय ! त् गौरव-गिरि, उत्तुङ्गकाय !

त् अमल-घवल है, मैं स्थामल , ऊचे पर हैं तेरे पद-तल , यह हूँ मैं नीचे का तृण-दल

> पहुँचू उन तक किस भाँति हाय ! त् गौरव-गिरि, उत्तुङ्गकाय !

हो शत-शत झंझावात प्रवल ,
फिर भी स्वभावतः तू अविचल ।
मैं तिनक-तिनक में चिर-चञ्चल ;
मेटूँ कैसे यह अन्तराय !
तू गौरव-गिरि, उत्तक्षकाय!

#### धियारामश्ररण गुप्त

बापू

विश्व-महावंश-पाळ . धन्य, तुम धन्य हे धरा के लाल ! छदा-छल के अवोध , वीतराग वीतक्रोध तुममें पुरातन है नूतन में , नूतन चिरन्तन में। छोटे-से क्षितिज है, वसुधा के निजहे. वसुधा तुम्हारे बीच स्वर्ग में समुन्नत है, स्वर्ग वसुधा में समागत है. आकर तुम्हारे नये संगम में , लघु अवतीर्ण है महत्तम में , दूर और पास आस-पास खिले, एक दूसरे से हिले भीतर में बाहर में . हास और रोदन ध्वनित एक स्वर में जाने किस भाषा में , शात किसे, जानें किस आशा में. हास मे तुम्हारे विश्व हँसता : रोदन में आकर निबसता विश्व-वेदना का महा पारावार, घोर-घन हाहाकार: छोटा-सा तुम्हारा यह वर्तमान : विपुल भविष्य में प्रवद्ध मान ; आज के अपत्य तुम, कल के जनक हो . एक के अनेक में गणक हो: सबके सहज साध्य .

#### सियारामश्रःण गुप्त

सबके सदा अवाध्य आत्मलोन सर्वेकाल सर्वात्मीय: कौन तव परकीय ? तुम अपने हो विश्व भर के पुण्यातिथि भी सदैव घर के ; हे विदेह गैहो भी सदैव तुम हो अगेह; फेक सकते हो तुम्हीं निर्विकार, मृत्तिका-समान हेम-हीर-मणि-मुक्ता हार ; सन्तत अतुल हे, जन्मजात उच्च स्वर्गकुल के, मत्र्य कुलशाला में हुए हो गोद सप्रमोद: भूतल की शुक्ति यह इलकी एक बड़ो बूँद किसी पुण्य-स्वाति जल की दुर्लभ सुयोग जन्य प्राप्त कर तुममें हुई घन्य घन्य घन्य! वाल तुम !--वाल-युवा-वृद्ध नहीं कुछ भी , पूर्ण विश्व-मानव तभी, तभी ; प्यार-प्रेम श्रद्धा सह वार वार प्रणत प्रणाम तुम्हें अहरह !

#### आश्वासन

[ ग्रुश्र्मालय में गुणघर एक वीरगति-प्राप्त सैनिक के विषय में सोच रहा है।]
ओ सैनिक भाई
जन्मा था त् कहाँ, कहाँ की त्ने पाई
पहली प्राणद पवन १ वहाँ पर भी ऐसे ही
खिकते होंगे कुसुम, इसी थल के जैसे ही

होंगे मुखरित सरित-तीर, सुन्दर छाया वन , दिन में गलित सुवर्ण, रात में रजत विकीरण ! पता नहीं, वह कौन प्राम किस ठौर कहाँ का , कोई एक उटीर प्रतीक्षास्तब्ध जहाँ का मुखर उठा उस दिवस, दिवस के कालाहल में , या मध्निश के मध्र अचंचल मृद्लाचल में . ही जब तुने नई सॉस इस नये भवन की . एक साथ तब तनय, तात, भ्राता, निज जन की नवता त्रशमें जाग उठी । तू लोकान्तर का उस घर का बन गया. --- कहाँ यी तुझमें परता ! वहाँ रदन भी हुआ हासमय सरस सुमगल , शय्या पर उस पुत्रवती का विकल नयन जल बना अमरू आनन्द । अश्चिता भी थी श्चिता । पा तुझमें प्रत्यक्ष मुक्तिस्ख माता मदिता तेरे स्नेहाधीन बंधी वाच्छित बन्धन में : तेरे में निज विगत काल पाकर बचान में लौट पड़ी वह स्वयं।

अपरिचित हूँ मैं भाई, किनकी पहली सुभग सुद्धदता त्ने पाई। या तेरा क्या नाम घाम, किनमें तू फूला, क्या कुछ ऐसा मिला तुझे, जिसमें तू भूला अपना आपा आप !

सोचता हूँ रह रह कर, कोई तेरी पुण्य प्रेयसी रही कहीं पर। बैठा था तू किसी कुंजवन में, द्वरसुट में स्यामा सन्ध्या न'ल पात्र रक्ताधर पुट में लगा रही थी, विस्तर रहे थे उनके कुन्तल, धीरे धीरे शान्त सुरमि में उसका अंचल

#### बिबारामशरण गुप्त

फहर रहा था वहाँ, वहाँ तू उन्मन उन्मन निज में डूबा हुआ, कहीं अपना अपनापन स्त्रो बैठा था।

उठी दृष्टि सहसा जो तेरी,
त् मौंचक रह गया, हृदय की घनी अँघेरी
कहाँ कभी की चली गई थी। पूर्व गगन में,
पूर्व गगन में या कि वहाँ तक विस्तृत मन में,
शैलशिखर पर कलावती शशिलेखा अरुणा
विहँस उठी तत्काल, प्रथम ही पूरी तरुणा!
त् हो उठा उदार अतुल उस अनुपम पल में,
अपनी उस दिवलोकवासिनी को नम-थल में
त्ने अपना लिया, हो गई मन की पूरी,
त् ऊँचा उठ गया, कहाँ की कैसी दूरी !
तेरे उर के स्वच्छ-सरोवर-मंजु-मुकुर मे
चमक पढी, वह उतर आ बसी अन्तःपुर में
तेरी ही एकान्त!

हुआ फिर क्या कुछ कैसा ?

बिखर गया वह स्त्रम, हो गया सहसा ऐसा ।
जीवन पथ मुड गया किसी संकीर्ण गळी में ;
रुग्ण जहाँ था पवन, नीर निज उरस्थळी में
छिये हुए था पिपुल पक-त्रण, सकृमि, गगनत अवन्दी था लघु कक्ष मध्य; केवल उदरानल कुझा-बुझा भी ज्वलनशोल था तीखा-तीखा ;
तब भी त् कुछ काल तरुण पकज-सा दीखा सुर्मि-समाकुल फुल्ल ।

कहीं के कमीलय में जा पहुँचा तू स्फूर्ति समन्वित भाग्योदय में । बहुतों से वह बहुत बड़ी, होकर भी छोटी.

#### धियारामशरण गुन

#### स्वेद-सनी बन गई सलोनी तेरी रोटी !

उस दिन त्ने सुना, गगनचुन्तित भवनों से
उठी एक ध्वनि, उच्च लाक के विवुध जनो से
उच्चारित-सी,—'स्थान अपेक्षित है हाँ, हमको !"
त् बोला—''हाँ, स्थान अपेक्षित गुरु-लघुतम का ।'
फिर से त्ने सुना, स्वर्ण के झन-झन-झन मे
गूंज गई यह गिरा—''मयंकर निर्धनपन मे
हम निरन्न हैं !"—''हम निरन्न हैं !"—त् भो बोला । इंझाधूणित उप्र तरंगों मे उठ डोला तेरा उर विक्षव्य ।

चढा कव गगनखल पर ! अन्तर्बाल छत गिरा जैसी करतल पर हिसा और अपार क्रता के मंगन में प्रशापित थी। क्रोध-विह्न के वमनोद्गम में समझा त्ने स्पल खजीवन! यन्त्रारोहित त् उपर उड चला, फिरा ज्यों तन्त्र-विमोहित। नीचे की यह घरा, यहाँ नीचे का मानव भूल गया सब तुझे! कौन वह बल अनलोद्भव संचालित था किये तुझे गहरी माया में करके जड यन्त्राद्य! आत्मिवस्मृत काया में मृत था तेरा मनुज।

नहीं, वह या घन-तंद्रित । जब वह तेरा यन्त्र अचानक ही अनियन्त्रित भस्मासुर-सा स्वय भमक वेठा, तब झट-से आया तुझको याद घराचल, उस नम-तट से लेकर एक उछाल आगया तत्क्षण नीचे । मूर्व्छित होकर पडा हुआ या तृ हम मीचे ।

## बियारामशरण गुप्त

मैने देखा, — उसी दशा में तेरा मानव जाग उठा वह वहाँ, करुण भी तीक्ष्ण विकट रव मिथ्यावर्जन-मध्य सत्य-सम फूटा सहसा । निश्चि के घन तम-घटा छिद्र में होकर वह क्या निकल पड़ा था एक ज्योतिकण ?

मैंने वह क्षण

करके पीडा-दान किया है तनु पर घारण विपुल वर्णों के बीच, किसी अनिमट लेखा में ! वह स्थ ही वह रक्तनीर रेखा-रेखा में रहने देगी नहीं, रहेंगे तब भी अक्षर ! सुना भले ही सकूँ कहीं, वे नित्य निरन्तर किया करेंगे वही घोष उद्घोषित !

भाई,

चला गया तू, वहाँ किसी जन को क्या आई तेरी सुध क्षण काल ? किसी जन ने क्या सोचा, किस कारण हो गया अचानक ओछा-ओछा मेरा आतुर दृदय ? वहाँ के मरण-घाट पर कोई किसका कौन, निरा संख्यात्मक बनकर तेरा स्मृति-शव पहुँच गया होगा इस क्षण तक, आये-आये, गये-गये होंगे शतसख्यक, उनमें तू भी 'एक'।

दृष्टि घुँघली पढ जाती, उस दृशे की झलक मात्र ही आने पाती। जाप्रत है इस अर्द्ध यामिनी में वह कोई; वृद्धा है वह, नहीं आज अब तक जो सोई। कल का वह दिन, पत्र पायगी जब वह तेरा, सोच रही है—''गया, गया, यह गया अंधेरा, अब क्या सोऊं!—रहे कुशल्युत वह हे त्राता।" गद्गद होकर निमत हुई ऊपर को माता निर्निमेष, निर्वाक।

देखता हूँ मैं आगे,
कल के दिन रिव-रिक्स गगन में जागे-जागे
जगा रहे हैं दूर कहीं का छोटा ऑगन,
वहाँ निराले कक्ष बीच उस तरुणी का मन
उछल रहा, वह पसर गया चहुँ ओर पुलक में
भूली बहु व्यवधान महोदिध द्वीपान्तर के;
फिर फिर पढ वह पत्र, उसे मृदु मधुराधर के
शत-शत चुम्बन दान कर रही है स्वेदापित;
प्रिय दो दिन के लिए आ रहा है अविलम्बित;
दूर नहीं अब मिलनतीर्थ वह!

उसकी दूरी

दुस्तर तर दुर्लन्ध्य, हो सकेगी क्या पूरी इस जीवन में ! हाय अरे, तेरा खंडित शव इस घरणी का भाग हो गया है चिर नीरव ! तू हे मेरी घन्यभूमि, कह ता, उर-थल में रखती तू भी घृणा ! उसी विद्वेषानल में , हिसानल में, दग्ध हुई है आत्मा तेरी ! सीस हिला तू एक बार ओ मेरी, मेरी , तेरी भी में सुन् !

आश्वसित, समाश्वसित हूँ,
तुझे देखकर हरित भाव से आशान्वित हूँ।
देख रहा हूँ, जहाँ कोध-कुत्सित पाशव का
सप विकट वीभत्स, जहाँ मूर्चिछत मानव का
शतशः खडीकरण दलन-विदलन कर करके;
उसी ठौर पर, उसी ठिकाने के थल पर से

## -विवारामश्ररण गुप्त

फूट पहें हैं नये नये अंकुर वे शोभन ।
उस सैनिक का रुचिर वहाँ वह हृदय विमोहन
नवजीवन के अरुणराग में परिवर्तित है ।
जिसे घृणा की गई, उसीके लिए नमित है
घरणी की वह सुमन-मंजरी मृदुलान्दोलित ।
स्नेह-सुरिम की लोल लहर ही है उत्तोलित
इसर-उघर सब ओर ।

# मोहनलाल महतो 'वियोगी'

## जयचंद की मृत्यु

आयी मोदपूरिता विभावरी विभामया, भूमि से गगन तक अभ्रक की घृछि-सी भर गयी अमल - घवल चार चिन्द्रका, मानो भरा दुग्धफेन भूतल से नभ लीं। रात बनी मूर्तिमतो 'शुक्लाऽभिसारिका' आ रही है निज को छिपाये सित वस्त्र में। अलंकार 'मीलिता' सदेह देखा कवि ने. किन्त नीलिमा थी निशानाथ के कलंक की. यह 'उन्मीलिता' का सहज स्वरूप था। X X संख्यातीत तीन उल्काओं का प्रकाश है विजयी महान आर्य-सेना है पड़ी हुई। कितने शिविर हैं असंख्य गज, रथ हैं घूमते हैं प्रइरी सतर्क वीर दर्प से नंगी तलवारें लिये दिव्य वर्म पहने। झलमल होते हैं सनाह, अस्त्र उनके, उल्का के प्रकाश में—द्वामि मानो घूमती ठौर-ठौर, माया से अनेक रूप घरके। शत-शत दीर्ध शिवरों के बीच रानी का सुन्दर शिविर है-सुरक्षित हृदय हा. जैसे अस्थि पंजरों के बोच में छिना हुआ। 'आर्यध्वज' पूर्ण महिमा से छहराता है, सामने शिविर के, प्रशान्त नभोदेश में ।

भीतर शिविर के महान् भारतेश्वरी

#### सोइनलाल महतो 'वियोगी'

बैठी हैं समस्त आर्यभूप वहाँ बैठे हैं। बैठे हैं विजयमद पीके उन्मत्त हो मृत्यञ्जय सेनाध्यञ्च वीर आर्यसेना के। मंत्री सभी बैठे हैं, विचार में निमन्न से . मानो साम, दाम, दंड, भेद वहाँ बैठे हों . ज्ञान - अनुभव - वृद्ध मित्रयों के रूप में । कवि चंद बैठा है समक्ष महारानी के मानो रूट तेजोमय बीरभद्र बेठा हो सेवा मे भवानी के-प्रभावपूर्ण दृश्य है। दुग्ध फेनिल एक शय्या है विछी हुई राजा जयचद मृतप्राय हैं पढ़े हए। जीवन की ज्योति अब क्षीण हुई जाती है. राजा है बने हुए प्रदीप निर्धन का. हाय, जलते ही जो सनेह के अभाव से. करता उपक्रम तरन्त बझ जाने का। चिन्तित सभी हैं. यत्नशील राजवैदा है. बार-बार कांव चंद उठकर राजा को . ' देखता है. दीर्घ स्वास त्याग बैठ जाता है। नल करती हैं दो तरगें एक साथ ही कवि-शात-मानस में सुख और दुख की। सन पडती है घडकन भी हृदय की ऐसी है कठोर निस्तब्धता शिविर में ! बोला जयचद व्यत्र अस्फ्रट स्वर मे-"आर्याति, मैंने ही विनाश किया देश का पृथ्वीपति पृथ्वीराज, आज क्षमा कर दो । रक्षा करो मेरी नरकाशि से, प्रणत हैं। देशद्रोही, मैं ही जयचंद देशद्रोही हैं. रोम - रोम मेरा जलता है मनस्ताप से .

#### मोहनलाल महतो 'वियोगो'

होगा कौन मुझ-सा अभागा आर्थभूमि में।"
हाथ मलता है कन्नौजपति व्यप्न हो,
मानो वह 'आयुरेखा' हाथ की मिटाता हो।
सुनके प्रलाप सकरण जयचद का
रो पहें सभामद, कवींद्र हुआ विचलित,
बार-बार हृदय उमड़ आया रानी का।

जयचंद बोला फिर एक आह भरके - "देखता हूँ, अब, देखता हूँ दूर नम में माता सिंहवाहिनी हैं, भारत - वसुंधरा, सिर पर इिम का किरीट है लुभावना, माना उदयादि पर रम्य शशि-लेखा हो। छत्र है जलद का, असंख्य इन्द्रधनुष से माता है विभूषित--त्रिशूल लिये कर में, माना शक्ति केन्द्रित हो सृष्टि, खिति, लय की अभ्विका के कर में -- नयन तप्त हो गये। स्नेह भरी आखें हैं, प्रसन्न हैं, प्रशात हैं, पुष्प, अर्घ्यं लेकर उपिश्यत त्रिवेद हैं। गूँजता है 'पृथ्वी सूक्त' मानो वेद भक्ति से स्वर रूप लेके 'सामगान' मे निरत हों। और - और, देखो वह देखो आर्य-सेना के, वीर जितने हैं मरे इस धर्मयुद्ध में, आरती उतारते हैं. दिव्य रूप घरके। आज होता मैं वहीं वीरगति पाता जो । माता मुसकाई-सुधावृष्टि हुई नभ से, रूप की विभा से उद्भासित मुवन है। रोको मत-मैं भी चढ़ा पूजा शेष हो चली माता आर्यं - जननी, हे भवभयहारिणी,

### मोइनढाढ महतो वियोगी'

तनिक सहारा दो-दया करो दयामयी।"

एक बार चीखकर राजा जयचंद ने चाहा उठ बैठना, परन्तु प्राण उसके छोडकर छीन हुए माता के चरण में। दीय-शिखा छीन हुई जाके अंशुमाछी में छीन हुई छहर अनन्त पारावार में। सौंपकर निजकृत कर्म-मार प्रभु को, सौंपकर यश - अपयश इतिहास को, मोंपकर नाशवान देह मातृभूमि को, राजा जयचद हुआ पार भव-सिन्धु के। "कोई नहीं कह सकता है तै छोक में यह भव-नाटक सुखान्त या दुखान्त है।"

रोये सभासद और भारत - अधीश्वरी धीरता घरा - सी कर धारण विदा हुई। X X × जिस भाँति स्वर्ण शुद्ध होता है ऑच में . शुद्ध हुआ राजा भी चिता की महाज्वाला से । भस्म हुआ पार्थिव शरीर जयचंद का, मसम हुआ सुख-दुख साथ उसी देह के। वाय ने उडायी ग्वाक, आकर जलद ने धोयी वह भूमि जहाँ राजा की चिता बनी। मुईं जोइता था इतिहास जिस वीर का बन गयी छोटी-सी कहानी वही सहसा। × X ×

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

## मौन रही हार

मौन रही हार, प्रिय पथ पर चलती, सब कहते श्रङ्कार!

> कण कण कर कह्नण, प्रिय किण-किण रव किङ्किणी, रणन-रणन नूपुर, उर लाज, लौट रिक्कणी;

और मुखर पायल स्वर करें बार-बार, प्रिय-पथ पर चलती, सब कहते शृंगार! शब्द सुना हो, तो अब लौट कहाँ जाऊँ!

उन चरणों को छोड, और शरण कहाँ पाऊँ ?'—

बजे सजे उर के इस सुर के सब तार— प्रिय-पथ पर चळती, सब कहते शृङ्गार!

कौन तुम शुभ्र-किरण वसना ?

कौन तुम शुभ्र-किरण-वसना १ सीखा केवल इँसना—केवल इँसना—

ग्रुभ्र-किरण-वसना !

मन्द मलय भर अङ्ग-गन्ध मृदु बादल अलकाविल कुञ्चित-ऋज , तारक हार, चन्द्र मुख, मधु ऋतु सुकृत-पुञ्ज-अश्चना । नहीं लाज,भय,अनृत, अनय, दुख कहराता उर मधुर प्रणय-सुख .

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

अनायास ही ज्योतिर्मंथ-मुख स्नेह-पाश-कसना । पञ्चल कैसे रूप-गर्ब-बल तरल सदा बहर्ती कल-कल-कल, रूप-राशि में टलमल-टलमल, कुन्द-घवल-दशना ।

गीत

अिंह घिर आए घन पावस के।
लख ये काले-काले बादल ,
नील-सिन्धु में खुले कमल-दल ,
इरित ज्योति, चपला अिंत चंचल ,
सौरम के, रस के—

अलि, घिर आए घन पावस के ।
द्रुम समीर-कम्पित यर यर यर ,
सरती घाराएँ सर सर सर ,
जगती के प्राणों में स्मर-सर

वेघ गए, कसके—

अलि, बिर आए घन पावस के।

हरियाली ने, अलि, हर ली श्री
अखिल विश्व के नव यौवन की,

मन्द-गन्ध-कुसमों में लिख दी

लिपि जय की हँसके-

अलि, बिर आए धन पावस के । छोड़ गए गृह जब से प्रियतम बीते अपलक दृश्य मनोरम .

क्या मैं हूँ ऐसी ही अक्षम ,

क्यों न रहे बसके— अकि, घिर आए घन पावस के ।

# सूर्यकानत त्रिपाठी 'निरासा'

#### प्रयस्।

वेर अङ्ग अङ्ग को ल्ह्री तरंग वह प्रथम तारुण्य को , ज्योतिमीय-लता-सी हुई मैं तत्काल धेर निज तरु-तन । खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगन्ध के, प्रथम वसन्त में गुच्छ-गुच्छ। हर्गों को रॅग गई प्रथम प्रणय-रिम ,--चूर्ण हो विच्छुरित विश्व-ऐश्वर्य को स्फुरित करती रही बहु रंग-भाव भर शिशिर ज्यों पत्र पर कनक-प्रभात के, किरण-सम्पात से ! दर्शन-समुत्मुक युवाकुल पतंग ज्यों विचरते मंज-मख गुंज-मृदु अलि-पुंज मुखर-उर मौन वा स्तुति-गीत में हरे। प्रसवण झरते आनन्द के चतुर्दिक्-झरते अन्तर पुलकराशि से बार बार चकाकार कलरव तरंगों के मध्य मैं उठी हुई ऊर्वशी-सी, कम्पित प्रतनु-भार . विस्तृत दिगन्त के पार प्रिय-बद्ध-दृष्टि निश्चल अरूप में । हुआ रूप-दर्शन जब कृतविद्य तुम मिले विद्या को हमों से , मिला लावण्य ज्यों मूर्ति को मोइकर ,---

# सूर्यंकान्त त्रिपाठी 'निराला'

शेफालिका को शुभ्र हीरक सुमन-हार,-शृगार शुचि दृष्टि मूक रस-सृष्टि को । याद है, उषः काल ,— प्रथम-किरण-कम्प प्राची के हर्गों में , प्रथम-पुलक फुल्ल चुम्बित वसन्त की मंजरित लता पर. प्रथम विद्दग बालिकाओं का मुखर खर-प्रणय-मिलन-गान , प्रथम विकच किल वृन्त पर नय-तनु प्राथमिक पवन के स्पर्श से कॉपती . करती विहार उपवन में मैं, छिन्न-हार मुक्ता-सी निःसंग , बहु रूप-रंग वे देखती, सोचर्ती ; मिले तुम एकाएक: देख मैं रक गई:--चल पद हुए अचल, आप ही अपल हिष्ट , पैला सम्धि में खिच स्तन्य हुआ मन । दिये नहीं प्राण जो इच्छा से दूसरे को , इच्छा से प्राण वे दूसरे के हो गये ! दूर थी, खिचकर समीप ज्यों मैं हुई अपनी ही दृष्टि में ; जो या समीप विश्व, दूर दूरतर दिखा। मिली ज्योति-छवि से त्रम्हारी

## स्यंकान्त त्रिपाठी 'निराद्यां

ह्योति-छवि मेरी , नीलिमा ज्यों शून्य से: बँध कर मैं रह गई. इब गये प्राणीं में पल्छव-छता-भार वन-पुष्प-तर हार क्जन-मधुर चल विश्व के दृश्य सब ,---सुन्दर गगन के भी रूप-दर्शन सक्छ-सूर्य-हीरकवरा प्रकृति नीलाम्बरा सन्देशवाहक बलाहक विदेश के। प्रणय के प्रलय में सीमा सब खो गई ! बँघी हुई तुमसे ही देखने लगी मैं फिर फिर प्रथम पृथ्वी को ; भाव बदला हुआ--पहले की घन-घटा वर्षण बनी हुई ; कैसा निरञ्जन यह अंजन आ छग गया ! देखती हुई सहज हो गई मैं जडीभूत , जगा देहशान . फिर याद गेह की हुई, **रू**डिजत उठे चरण दूसरी ओर को-विमुख अपने से हुई ! चली चुपचाप , मूक सन्ताप हृद्य में, पृथुल प्रणय मार । देखते निमेषहीन नयनी से तुम मुखे

# सूर्यकानत त्रिपाठी 'निराहा'

रखने को चिरकाल बॉध कर दृष्टि से अपना ही नारी रूप, अपनाने के लिए, मत्र्य मे स्वर्गसुख पाने के अर्थ, प्रिये, पीने को अमृत अंगो से झरता हुआ। कैसी निरलस दृष्टि ! सजल शिशिर धौत पुष्प ज्यों प्रात से देखता है एकटक किरण-कुमारी की ।---पृथ्वी का प्यार, सर्वस्व, उपहार देता नम की निरुपमा को , पलको पर रख नयन करता प्रणयन, शब्द-भावों में विशृंखल बहता हुआ भी खिर । देकर दिया न ध्यान मैंने उस गीत पर कुल-मान-प्रनिथ में बँघकर चली गई . जीते संस्कार वे बद्ध संसार के-उनकी ही मैं हुई! समझ नहीं सकी हाय, बँघा सत्य अचल से खुलकर कहाँ गिरा। बीता कुछ काल, देह-जवाला बढने लगी, नन्दन-निकुंज की रति को ज्यों मिला मर . उतर कर पर्वत से निर्झैरी भूमि पर पंकिल हुई, सलिल-देह कलुषित हुआ। करणा की अनिमेष दृष्टि मेरी खुली, किन्तु अरुणार्क, प्रिय सुलसाते ही रहे-मर नहीं सके प्राण रूप-विन्दु-दान से । तब तुम लघुपद-विहार

# सूर्यकानत त्रिपाठी 'निराद्या'

अतिल स्यों बार बार वक्ष के सजे तार झंकत करने छगे सॉसों से. भावों से. चिन्ता से कर प्रवेश ! अवने उस गीत पर सखद मनोहर उस तान की माया मे लहरों से हृदय की भूछ-सी मैं गई संस्ति के दुःख-घात ; इलय-गात, तुममें ज्यों, रही मैं बद्ध हो। किन्त्र हाय . रूढि धर्म के विचार. कुल, मान, शील, शान, उच प्राचीर ज्यो घेरे जो थे मुझे, घेर छेते बार बार. जब मैं ससार मे रखती थी पदमात्र, छोड कल्प-निस्सीम पवन-विहार मुक्त । दोनों इस भिन्न-वर्ण . भिन्न-जाति, भिन्न-रूप, मिन्न-धर्म भाव पर केवल अपनाव से, प्राणों से एक थे। किन्तु दिन-रात का , जल और पृथ्वी का भिन्न सौन्दर्य से बन्धन खर्गीय है, समझे यह नहीं लोग व्यर्थ अभिमान के ! अन्धकार था हृदय अपने ही भार से झुका हुआ, विपर्यस्त ।

# सूर्वकान्त त्रिपाठी 'निरासा'

गृह-जन थे कर्म पर । मधा प्रभात ज्यों द्वार पर आये तुम, नीड-सुख छेड कर मुक्त उडने का सङ्ग किया आहान मुझे व्यग के शब्द में। आई मैं द्वार पर सुन प्रिय कठ-खर अश्रुत जो बजता रहा था झंकार भर जोवन की वीणा में, सुनती थी मैं जिसे ! पहचाना मैंने, हाथ बढ कर तुमने गहा । चल दी मैं मुक्त, साथ। एक बार ऋणी उदार के लिए. शत बार शोध की उर में प्रतिशा की। पर्ण मैं कर चुकी। गवित, गरीयसी अपने में आज मैं। रूप के द्वार पर मोह की माध्री कितने ही बार पी मूर्चिछत हुए हो, प्रिय , जागनी मैं रही, गह, बॉह बॉह मे भर कर सँभाला तुम्हें।

#### प्रिया से

मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता , मेरे तर का है तू कुसुमित प्रिये कल्पना-लितका ; सचुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कमल-कामिनी , मेरे कुंज-कुटीर-द्वार की कोमल - चरणगामिनी ;

> नूपुर मधुर बज रहे तेरे, सब श्रंगार सज रहे तेरे,

# सूर्यकान्त त्रिपाठो 'निराखा'

सलक-सुगन्ध मन्द मलायननिल धीरे-धीरे दोती, पर्यश्नान्त तूसुत्र कान्त की स्मृति में चलकर सोती। कितने वणों में, कितने चरणां में तूउठ खडी हुई, कितने बन्दों में, कितने छन्दों में नेशी लडी गई, कितने ग्रंथों में, कितने पन्थों में देखा, पढी गई तेशी अनुगम गाथा, मेंने बन में अपने मन में जिसे कभी गाया था।

मेरे किव ने देखे तेरे स्वप्न सदा अविकार , नहीं जानती क्यों तू इतना करती मुसको प्यार ! तेरे सहज रूप से रँग कर , सरे गान के मेरे निर्झर ,

> भरे अखिल सर , स्वर से मेरे सिक्त हुआ संसार !

> > बह्

सौन्दर्य-सरोवर की वह एक तरंग ,
किन्तु नहीं चचल प्रवाह-उद्दाम वेग—
सकुचित एक लीबत गति है वह
प्रिय समीर के सग ।
वह नव वसन्त की किसलय-कोमल लता ,
किसी विटप के आश्रय में मुकुलिता
किन्तु अवनता ।

उसके खिले बुसुम सम्भार विटप के गर्वोन्नत वश्च खल पर सुकुमार , मोतियों की मानो है लडी विजय के वीर-दृदय पर पडी । इसे सर्वस्व दिया है ,

### सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराख्'

इस जीवन के लिए हृदय से जिसे लपेट लिया है। वह है चिरकालिक बन्धन . पर है सोने की जंजीर, उसी से बाँध लिया करती मन , करती किन्तु न कभी अधीर। पुष्प है उसका अनुपम रूप . कान्ति सुषमा है, मनोमोहिनी है वह मनोरमा है, जलती अन्धकारमय जीवन की वह एक शमा है। वह े सुहाग की रानी, भावमञ् कवि की वह एक मुखरता-वर्जित वाणी। सरलता ही से उसकी होती मनोरञ्जना, नीरवता ही करती उसकी पूरी भाव-व्यंजना ! अगर कहीं चंचलता का प्रभाव कुछ उस पर देखा । तो यी वह प्रियतम के आगे मृदु स्तिग्ध हास्य की रेखा , बिना अर्थ की-एक प्रेम ही अर्थ-और निष्काम मञ्जर बहाती हुई शान्ति-सुख की घारा अविराम । उसमें कोई चाह नहीं है विषय वासना तुच्छ उसे कोई परवाह नहीं है। उसकी साधना केवल निज सरोज-मुख पति को ताकना। रहे देखते प्रिय को उसके नेत्र निमेष विहीन . मध्र भाव की इस पूजा में ही वह रहती लीन । यौवन-उपवन का पति वसन्त , है वहां प्रेम उसका अनन्त . है वड़ी प्रेम का एक अन्त । खलकर अतिप्रिय नीरव भाषा ठंडी उस चितवन से क्या जाने क्या कह जाती है अपने जीवन-धन से !

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराछा'

सन्ध्या-सुन्द्री

दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह सन्ध्या-सन्दरी परो सी घीरे घीरे घीरे. तिमिराचल में चचलता का नहीं कहीं आभार , मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर .-किन्तु जरा गम्भीर, -- नहीं है उनमें इन्स-विलास । इँसता है तो केवल तारा एक गुँथा हुआ उन धुँघराले काले-काले बालों से . हृदय-राज्य की रानी का वह करता इ अभिषेक । अलसता की-सी लता किन्तु कोमलता की वह कली, सखी-नीरवता के कन्धे पर डाले बॉइ. छॉह-सी अम्बर-पथ से चली ! नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा , नहीं होता कोई अनुराग-राग-आलाप . नूपरों में भी दन-झन दन-झन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा "चुप चुप चुप" है गुँज रहा सब कहीं-

व्याम-मण्डल में जगतीतल मे— साती शान्त सरोवर पर उस अमल कमिलनी-दल में— सौन्दर्य-गिर्विता-सरिता के अति विस्तृत कक्षःश्यल में— भीर-वीर-गम्भीर शिखर पर हिमिगिरि-अटल-अचल में— उत्ताल तरगाधात-प्रलय धनगर्जन-जलिध प्रवल में— श्वित में—जल में—नम मे—अनिल-अनल में— सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा "चुप चुप चुप" है गूंज रहा सब कहीं ,—

# स्यंकानवित्रपाठी 'निराखा'

और क्या है ? कुछ नहीं । मदिरा की वह नदी बहाती आती , यके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला वह एक पिलाती ।

सुलातो उन्हें अंक पर अपने , दिखलाती किर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने ! अद्धरात्रि की निश्चलता में हो जातो जब लीन , कित का बढ जाता अनुराग , विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पडता तब एक विहाग !

#### विधवा

वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी. वह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, वह क्र काल ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी वह टूटे तर की छुटो, लता-सो दीन-दलित भारत की ही विधवा है। षड् ऋतुओं का श्रगर, कुसुमित कानन में नीरव-पद-संचार, अमर कलाना में स्वच्छन्द विहार-व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। उसके मधु-सहाग का दर्पण जिसमे देखा था उसने बस एक बार विम्बित अपना जीवन-धन . अबल हाथों का एक सहारा-**७६**य जोवन का प्यारा वह श्रुवतारा— दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनन्त पथ से करणा की घारा।

# सूर्यकान्त त्रिपाठो 'निराखा"

र्हें करणा-रस से पुलकित इसकी ऑखें, देखा तो भीगीं मन-मधुकर की पॉर्खे. मृदु रसावेश में निकला जो गुजार वह और न था कुछ, था वस हाहाकार । उस करणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, ह्य टूटी हुई कुटी का मौन बढाकर अति छिन्न हुए भीगे अञ्चल मे मन को-दुख-रूखे रखे अधर-त्रस्त चितवन को वह दुनियाँ की नजरों से दूर बचाकर, रोती है अस्फट स्वर मे . दुख सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर-ठहरकर ! कौन उसको धीरज दे सके ? दुःख का भार कौन ले सके १ यह दु:ख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है! क्या सभी पींछें किसीके अश्रजल ? या किया करने रहे सबको विकल ? ओस-कण-सा पल्लवों से झर गया। बो अश्र, भारत का उसीसे सर गया I

# जुईं। की कली

विकान-वन-वल्लरी पर

सोती थी सुहाग-भरी—स्नेह-खप्त-मश— स्मल-कोमल-तनु तरुणी—जुही की कली, हग बन्द किये, शिथिल,—पत्राङ्क में, बासन्ती निशा थी;

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

विरद्द-विधुर-प्रिया-संग छोड किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल । आई याद विखुडन से मिलन की वह मधुर बात , आई याद चॉदनी की धुली हुई आधी रात , आई याद कान्ता की कम्पित कमनीय गात , फिर क्या १ पवन उपवन-सर-सरित गहन-गिरि-कानन कुंज-लता-पुजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केलि

कली-लिखी-साथ।

सोती थी ,
बाने कही कैसे प्रिय-आगमन वह !
नायक ने चूमे कपोल ,
डोल उठी बल्लरी की लडी जैसे हिंडोल !
इस पर भी जागी नहीं ,
चूक-क्षमा मागी नहीं ,
निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही—
किवा मतवाली थी योवन की मदिरा पिए ,
कौन कहे !

निर्दं उस नायक ने
निपट निरुपाई की
कि झोंकों की झंडयों से
सुन्दर सुकुमार देह सारी झकझोर डाळी,
मसळ दिए गोरे कपोळ गोळ;
वौंक पड़ी युवती—चिकत चितवन निज चारों ओर फेर
हेर प्यारे को सेज-पास, नम्रमुखी इसी—खिळी,
खेळ रंग, प्यारे-सग,

### स्यंकान्त त्रिपाठी 'निराला'

तू किस विस्मृति की वीणा से उठ-उठ कर कातर झंकार उत्सकता से उकता उकता खोल रहो स्मृति के हढ द्वार ? अलम प्रेयसी-सी स्वश्नों मे प्रिय की शिथिल सेज के पास ल्ख लहरों के मधुर खरों में किस अतीत का गृढ विलास ? उर-उर में नूपुर की ध्वनि-सी मादकता की तरल तरंग विचर रही ह मौन पवन में यमुने किस अतीत के संग ! अलि-अलकों के तरल तिमिर में किसकी लोल लहर अज्ञात जिसके गृढ मर्भ में निश्चित शशि-सा मख ज्योत्सा-सी गात ! कह, सोया किस खंजन-वन में उन नयनों का अंजन-राग ? बिखर गर अब किन पातों में वे कदम्ब-मुख-स्वर्ण-पराग ! चमक रहे अब किन तारों में उन हारों के मुक्ता-हीर ? बजते हैं अब किन चरणों में वे अधीर नूपुर-मंजीर ? किस समीर से कॉप रही वह वंशी की स्वर सरित-हिलोर ! किस वितान से तनी प्राण तक छू जाती वह करण मरोर !

# सूर्यकान्तित्र पाठी 'निराका'

र्खीच रही किस आशा-पथ पर वह यौवन की प्रथम प्रकार ! सींच रही लालसा-लता नित किस कंकण की मृदु झंकार ! उमड चला अब वह किस तट पर क्षुब्ध प्रेम का पारावार ? किसकी विकच वीचि-चितवन पर अब होता निर्भय अभिसार ? भटक रहे वे किसके मृग-हग ! बैठी पथ पर कौन निराश ?-मारी मरु-मरीचिका की-सी ताक रही उदास आकाश। हिला रहा अब कुंजों के किन द्रम-पुंजी का हृदय कठोर विगलित विफल वासनाओं से क्रन्दन-मलिन पुलिन का रोर ? किस प्रसाद के लिए बढा अब उन नयनों का विरस विषाद ? किस अजान में छिपा आज वह इयाम गगन का घन उन्माद ! कह, किस अलस मराल-चाल पर गूँज उठे सारे संगीत पद-पद के लघु ताल-ताल पर गति खच्छन्द, अजीत अभीत ! स्मिति-विकसित नीरज-नयनो पर स्वर्ण-किरण-रेखा अम्लान स.थ-साथ प्रिय तरुण अरुण के अन्धकार में छिपी अजान !

# सर्व इन्न त्रिपाठी 'निराल।'

किन दुर्गम गिरि के कन्दर में इव गया जग का नि श्वास ! उतर रहा अब किस अरण्य में दिनमणि-हीन अस्त आकाश ? आप आ गया प्रिय के कर मे कह. किसका वह कर सुकुमार १ विटप-विहग ज्यों फिरा नीड में सहम तमिल देख संसार ? स्मर-सर के निर्मेल अन्तर में देखा था जो शशि प्रतिभात छिपा लिया है उसे जिन्होंने हैं वे किस घन वन के पात ? कहाँ आज वह निद्रित जीवन बँघा बाइओं में भी मक्त १ कहाँ आज वह चितवन चेतन श्याम-मोह-कज्जल अभियक्त ? वह नयनों का स्वप्न मनाहर हृदय-सरोवर का जलजात . एक चन्द्र निस्सीम व्योम का , वह प्राची का विमल प्रभात . वह राका की निर्मल छवि. वह गौरव रवि, कवि का उत्साह , किस अतोत से मिला आज वह यमने. तेरा सरस प्रवाह ? विस्मृत-पथ-परिचायक स्वर से

# सूर्यकान्त त्रिपाठो 'निराखा'

वह कटाध-चंचल यौवन-मन वन-वन प्रिय-अनुसरण प्रयास , वह निष्पलक सहज चितवन पर प्रिय का अचल अटल विश्वास: अलक-सुगन्ध-मदिर सरि-शीतल मन्द अनिल, खच्छन्द प्रवाह, वह विलोल हिल्लोल चरण कटि. भुज, ग्रीवा का वह उत्साह ; मत्त-मुंग-सम सग-संग तम-तारा मुख-अम्बुज-मधु लुब्ध , विकल विलोडित चरण-अंक पर शरण-विमुख न्पुर उर-क्षुब्य , वह संगीत विजय-मद-गवित नृत्य-चपल अघरी पर आज . वह अजीत-इंगित, मुखरित-मुख कहीं आज वह सुखमय साज १ वह अपनी अनुकूछ प्रकृति का फूल, बृन्त पर विकच अधीर , वह उदार सवाद विश्व का वह अनन्त नयनों का नीर . वह स्वरूप-मध्याह्न-तृषा का प्रचुर आदि-रस, वह विस्तार सकल प्रेम का जीवन के वह दुस्तर सर-सागर का पार ; वह अँजलि कलिका की कोमल, वह प्रसून की अन्तिम दृष्टि, वह अन्तत का ध्वंस सान्त, वह सान्त विश्व की अगणित सृष्टि ;

### सर्वकान्त त्रिपाठी 'निराहा'

वह विराम अलिसत पलकों पर सुधि की चचल प्रथम तरग , वह उद्दीपन, वह मृदु कम्पन , वह 'अपनापन, वह प्रिय-सग, वह अज्ञात पतन लजा का स्खलन शिथिल घूँघट का देख हास्य-मधुर निर्लंज उक्ति वह , वह नव यौवन का अभिषेक: मुग्ध रूप का वह क्रय-विक्रय . वह विनिमय का निर्देश भाव . क्रिटल करों को सौंप सुहृद-मन . वह विस्मरण, मरण, वह चाव , असफल छल की सरल कल्पना, ढ़हनाओं का मृदु उद्गार बता कहाँ विक्षुब्ध हुआ वह दृढ यौवन का पीन उमार : उठा तूलिका मृदु चितवन की, भर मन की मदिरा में मौन . निर्निमेष नभ-नील-पटल पर व, वह कौन ! अटल खींच कहाँ छलकते अब वैसे ही व्रज नागरियों के गागर ? कहाँ भीगते अब वैसे ही बाहु, उरोज, अघर, अम्बर १ बँधा बाहुओं मे घट क्षण-क्षण कहाँ प्रकट बकता अपवाद ? अळकों को, किशोर पलकों को कहाँ वायु देती संवाद १

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराखा'

कहाँ कनक कोरों के नीरव . अश्रकणों में भर मुसकान , विरइ-मिलन के एक साथ ही खिल पडते वे भाव महान ! कहाँ सर के रूप-बाग के दाडिम, कुन्द, विकच अरविन्द, कदली, चम्पक, श्रीफल, मृगशिशु, खंजन, शुक, पिक, इस, मिलिन्द ! एक रूप में कहाँ आज वह इरि-मृग का निवैर विहार . काले नागों से मयूर का बन्धु-भाव, सुख सहज अपार ! पावस की प्रगल्म घारा में कुंजों का वह कारागार अब जग के विस्मित नयनों में दिवस-स्वप्न-सा पडा असार ! द्रव-नीहार अचल-अघरों से गल गल गिरि-उर के सन्ताप तेरे तट से अटक रहे थे करने अब सिर पटक विलाप: विवस दिवस के से आवर्तन बढते हैं अम्बुधि की ओर, फिर-फिर-फिर भी ताक रहे हैं कोरों में निज नयन-मरोर ! एक रागिनी रह जाती जो तेरे तट पर मौन उदास , स्मृति-सी मझ भवन की, मन को दे जाती अति सीण प्रकाश।

# स्वकान्त त्रिपाठो 'निराहा'

टूट रहे हैं पलक-पलक पर
तारों के ये जितने तार
जग के अब तक के रागों से
जिनमे छिपा पृथक् गुंजार ,
उन्हें खींच निस्त म व्योम की
वीणा में कर कर झंकार ,
गाते हैं अविचल आसन पर
देवदूत जो गीत अपार ,
कम्पित उनके करण करों में
तारक तारों की-सी तान
बता, बता, अपने अतीत के
क्या त भी गाती है गान !

#### तट पर

नव वसन्त करता था वन की सैर बब किसी श्लीण-किट तिटनी के तट तरुणी ने रक्खे थे अपने पैर । नहाने को सिर वह आई थी , साय वसन्ती रँग की, चुनी हुई, साडी छाई थी । काँप रही थी वायु, प्रीति की प्रथम रात की ।

नवागता, पर प्रियतम-कर-पितता-सी ।
प्रेममयी, पर नीरव अपरिचिता-सी ।
किरण-बालिकाएँ लहरों से
खेल रही थीं अपने ही मन से, पहरों से ।
खडी दूर सारस की सुन्दर जोडी ,
क्या जाने क्या क्या कह कर दोनों ने प्रीवा मोदी ।
रक्खी साड़ी शिला-खंड पर
क्यों त्यागा कोई गौरव-वर ।
देख चट्टिक, सरिता में

# सूर्यकान्त त्रिगाठी 'निराडा'

उतरी तिर्यग्दग अविचल चित ।
नग्न बाहुओं से उछालती नीर ,
तरँगों मे दूबे दो कुमुदों पर
हँसता था एक कलाघर ,—
ऋतुराज दूर से देख उसे होता था अधिक अधीर ।

वियोग से नदी-हृदय कम्पित कर , तट पर सजल-चरण रेखाएँ निज अंकित कर , कैश-भार जल-सिक्त, चली वह बीरे-धीरे

शिला-खंड की ओर, नव वसन्त कॉंपा पत्रों में, देख हगों की कोर!

अग अंग में वन यौवन उच्छृंखल । किन्दु वॅघा लावण्य-पाद्य से नम्र सहास अघंचल ।

श्चक हुई कल कुचित एक अलक ललाट पर , बढी हुई ज्यों प्रिया स्नेह की खडी बाट पर ।

वायु से विका-सी आकर पोंछे युगल उरोज, बाहु, मधुराघर ।

तरणी ने सब ओर देख, मन्द्र हँस, छिपा लिया वे उन्नत पीन उरोब , उठा कर शुष्क वसन का छार।

मूर्चित वसन्त पत्रों पर , तह से बुन्तच्युत कुछ फूल गिरे उस तहणी के चरणों पर ।

# सूर्य अन्त त्रिपाठी 'निराला'

्रूँठ ्टूँठ य**ह** है आज ! गई इसकी कला , गया है सकल साज !

अब यह वसन्त से होता नहीं अधिर, पल्लिवित झुकता नहीं अब यह धनुष-सा, कुसुम से काम के चलते नहीं हैं तीर, ऑह में बेठते नहीं पथिक आह भर, सरते नहीं यहाँ दो प्राणियों के नयन-नीर, केवल वृद्ध विहग एक बैठता कुछ कर याद !

ने किसान की नई बहू की आँखें नहीं जानतीं जो अपने को खिली हुई— विश्व-विभव ले मिली हुई , नहीं जानतीं सम्राज्ञी अपने को ,— नहीं कर सकीं सत्य कभी सपने को , वे किसान की नई बहू की आखें ज्यों हरीतिमा में बैठे दो विहग बन्द कर पाँखें ; वे केवल निर्जन के दिशाकाश की , प्रियतम के प्राणों के पास-हास की , भोठ पजड़ जाने को हैं दुनियाँ के कर से— बढ़े क्यों न वह पुलकित हो कैसे भी वर से ।

जागो फिर एक बार

जागो फिर एक बार !

प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें ,
अरुण-पंख तरुण-किरण
खडी खोळती है द्वार—

बागो फिर एक बार ! ऑस्त्रें अल्यिं-सी

# सूर्यकान्त त्रिपाठो 'निराछ।'

किस मधु की गलियों में फैंसी. बन्द कर पाँखें पी रही हैं मधु मौन अथवा सोई कमल-कोरकों में !--बन्द हो रहा गुंजार-जागो फिर एक बार ! अस्ताचल ढले रवि, शशि-छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख यामिनी-गन्धा जगी, एक टक चकोर-कोर दर्शन-प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी घेर रहा चन्द्र को चाव से. शिशिर-भार-व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए, आया कलियों मे मधुर मद-उर यौवन-उभार ? जागो फिर एक बार ! पिउ-रव पपीई प्रिय बाल रहे, सेज पर विरइ-विदग्धा वधू याद कर बीती बाहें, रातें-मन-मिलन की मॅंद रही पलके चार . नयन-जल दल गए, लघुतर कर व्यया-भार-जागो फिर एक बार! सहदय समीर जैसे पेंछो प्रिय, नयन-नीर शयन-शिथिल-बाहें

### सूर्यकान्त त्रिपाठो 'निराला'

भर स्विप्तल आवेश में ,
आतुर उर वसन-मुक्त कर दी ,
सब सुति मुखेन्माद हो !
छूट छूट अलस
फैल जाने दो पीठ पर
कराना से कोमल
ऋजु-कुटिल प्रसार कामी केश-गुच्छ !
तन-मन थक जाय ,
मृदु सुरमि-सी समीर में
खुद्धि बुद्धि में हो लीन ,
मन में मन, जी जी में ,
एक अनुभव बहता रहे
उभय आत्माओं में ,
कव से मैं रही पुकार—

#### नानो फिर एक बार !

उगे अरुणाचल में रिव आई भारती-रित किव-कण्ठ में , क्षण-क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति-पट , गया दिन, आई रात , गई रात, खुला दिन , ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास , वर्ष क्तिने ही हजार—

#### नागो फिर एक बार !

दिर्छ।

नया यह वहीं देश है—

भीमार्जुन आदि का कीर्ति-क्षेत्र,
चिरकुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचर्य-दीप्त

# मूर्यकान्त त्रियाठी 'निराखा'

उडती है आज भी जहाँ के वायुमड़ल में उज्बल, अधीर और चिर नवीन ? श्रीमुख से कृष्ण के सुना था जहाँ मारत ने र्ग ता-गीत मिहनाद-मर्मवाणी जीवन-संग्राम की सार्थक समन्वय ज्ञान-कर्म-भक्ति-येग का १ यह वही देश है परिवर्तित होता हुआ ही देग्वा गया जहाँ भारत का भाग्य-चक्र !---आकर्षण तृष्णा का खींचता ही रहा जहाँ पृथ्वी के देशों को स्वर्ण-प्रतिमा की ओर !---उठा जहाँ शब्द घोर संस्ति के शक्तिमान दस्युः ते का अदमनीय , पुनः पुनः बर्बरता विजय पानी गई सभ्यता पर, संस्कृति पर, कॉपे सदा रे अधर जहाँ रक्तधारा लख आरक्त हो सदैव ! क्या यह वही देश है-यमुना-पुलिन से चल 'पृथ्वी' की चिता पर नारियों की महिमा उस सत स्योगिता ने किया आहत जहाँ विजित स्वजातियों को आत्म-बलिदान से : पढ़ा रे. पढ़ों रे पाठ. भारत के अविश्वस्त अवनत ललाट पर निज चिताभस्म का टीका लगाते हुए,-सनते ही रहे खड़े भय से विवर्ण जहाँ

### सूर्यकानत त्रिपाठी 'निराखा'

अविश्वस्त संज्ञाहीन पतित आत्मविसमृत नर १ बीत गये कितने काल, क्या यह वही देश है बदले किरीट जिसने सैकडों महीप-भाल १ क्या यह वही देश है सम्ध्या की स्वर्णवर्ण किरणों मे दिग्वध् अलस हाथों से थी भरती जहाँ प्रेम की मदिरा ,-पीती थीं वे नारियाँ बैठी झरोखे में उन्नत प्रासाद के ?— बहता था स्नेह-उन्माद नस-नस में जहाँ पृथ्वी की साधना के कमनीय नगों मे १---ध्वनिमय ज्यों अन्धकार दूरगत सुकुमार, प्रणिययों की प्रिय कथा व्यास करती थी जहाँ अम्बर का अन्तराल ? आनन्द-धारा बहती थी शत लहरों मे अधर के प्रान्तों से . अतल हृद्य से उठ बाँधे युग बाहुओं के लीन होते थे जहाँ अन्तहीनता में मधुर ?---अश्रुवह जाते थे कामिनी के करों से कमल के कोषों से प्रात की ओस ज्यों, मिलन की तृष्णा से फूट उठने थे फिर, रॅंग जाता नया राग !--केश-सुख-भार रख मुख विय स्टन्ब पर

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराखा'

भाव की भाषा से कहती सुमुकारियाँ थीं कितनी ही बाते जहाँ राते विरामहीन करती हुई १---प्रिया की ग्रीवा-क्योत बाह जो से घेर सुग्व हा रहे थे नहीं प्रिय-मुख अनुरागमय १---हिलने इलते थे जहाँ स्नेह की वाय से, प्रणय के लाक मे आलोक प्राप्त कर ? रचे गये गीत. गये गाये जहाँ कितने राग देश के, विदेश के ! बही धाराएँ जहाँ कितनी किरणों को चूम ! कोमल निषाद भर उठे वे कितने स्वर ! कितनो वे रातें स्नेह को बातें रक्खे निज हृदय मे आज भो हैं मौन जहां ! यमना की ध्वनि मे हैं गूँजती सुहाग-गाथा, सुनता है अन्धकार खडा चुपचाप जहाँ आज वह 'फिरदौस' सुनसान है पडा ! शाहो दोवान-आम स्तब्ध है हो रहा, दुगहर को, पार्श्व में, उठता है झिल्लीरव . बोलने हैं स्यार रात यमुना-कछार में , लीन हो गया है रव शाही अङ्गनाओं का .

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

निस्तब्ध मीनार , मौन हैं मकबरे:—— भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार , टपक पढता था जहाँ ऑसओं में सचा प्यार !

# तुरु**स**ीदास

"जागो, जागो, आया प्रभात, बीती वह, बीती, अंघ रात, शरता भर ज्योतिर्मय प्रपात प्रवीच**ट**: बॉधो, बॉधो किरणें घेतन, तेजस्वी. हे तमजिष्जीवन: आती भारत की ज्योतिर्धन महिमाबछ ! X X × बहा उसी स्वर में सदियों का दारुण हाहाकार सञ्चरित कर नृतन अनुराग । बहता अन्ध प्रभञ्जन ज्यों, यह त्यों ही स्वर-प्रवाह मचल कर दे चञ्चल आकाश उडा-उडा कर पीले परुव, करे सुकोमल राह,-तरुण तरु भर प्रस्त की प्यास । कॉपे पुनर्वीर पृथ्वी शाखा-कर-परिणय-माल, सुगंधित हो रे फिर आकाश. इ गा फिर से दुर्घर्ष समर जड से चेतन का निशिवासर. कवि का प्रति छवि से जीवनहर, जीवनभर ; भारती इघर हैं उघर सकल जड जीवन के सचित कौशल, जय, इधर ईश, हैं उधर सबल माया-कर। × X X

# सूर्यकानत त्रिपाठो 'निराखा"

हो रहे आज जो खिन्न-खिन्न छुट-छुटकर दल से भिन्न-भन्न यह अकल-कला, गह सकल छिन्न, जोड़ेगो , रविकर ज्यों विनदु-विनदु जीवन संचित कर करता है वर्षण . लहरा भव पादप, मर्पण-मन मे हेगी। X X X "देश-काल के शर से विष कर यह जागा कवि अशेष-छविधर इसका स्वर भर भारती मुखर इ'ऍगी; निश्चेतन निज तन मिला विकल , छलका शत-शत कल्मघ के छल बहर्ती जो, वे रागिनी सकछ साएँगी। X X × "तम के अमार्थ रे तार-तार जो, उन पर पडी प्रकाश धार, जग-वीणा के स्वर के बहार रे, जागो ; इस कर आने कारुणिक प्राण कर छो समक्ष देदीप्यमान-दे गति विश्व को रुको, दान फिर मॉगो।" X X × क्या हुआ कहाँ, कुछ नहीं सुना , कवि ने निज मन भाव में गुना, साधना जगी केवल अधुना प्राणों की, देखा सामने, मूर्ति छल-छल नयनों में छलक रही अचपल . उपमिता न हुई समुच्च सकल तानीं की। X X ×

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

### राम की शक्ति पूजा

रिव हुआ अस्त ज्योति के पत्र में लिखा अमर
रह गया राम-रावण का अपराजेय समर
आज का, तीक्ष्ण-शर-विधृत-क्षिप्र कर, वेग-प्रखर,
शतशेल सम्वरणशील, नीलनम - गर्जित - स्वर,
प्रतिपल - परिवितत - ब्यूह,—मेद - कौशल - समूह,
राक्षस - विद्ध प्रत्यूह,—कुद्ध - किष - विषम - हूह,
विच्छुरितविह्न - राजीव नयन-हत - लक्ष्य - बाण,
कोहितलोचन - रावण - मदमोचन - महीयान,
राधव - लावव—रावण - वारण - गत - युग्म - प्रहर
उद्धत - लंकापित - मर्दित - किष - दल - बल - विस्तर,
अनिमेष - राम—विश्वजिद्दित्य - मर - भग - भाव,
विद्धाग - बद्ध - कोदंड - मुष्टि - स्वर - रुधिर - स्वान,
रावण - प्रहार - दुवार - विकल - वानर - दल - बल,
मूर्छित - सुग्रीवाङ्गद - भीषण - गवाक्ष - गय - नल, -

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराखा'

वारित - सौमित्रि - भल्लपति - अगणित - मल्ल - रोध . गाजित - प्रलयाब्धि - क्ष्ब- हन्मत - केवल - प्रवोध , उद्गीरित - बह्धि - भीम - पूर्वत - किन - चतुःप्रहर ,--ज नकी - भीर - उर-- आशाभर,--रावण सम्बर । लौटे युग दल। राक्षर - पदतल पृथ्वा टलमल . बिघ महोल्लास से बार-बार आकाश विकल । वानर-वाहिनी खिनन, छख निज-पति-चरण-चिह्न चल रही शिविर की ओर स्थविर-दल ज्यों विभिन्न . प्रशमित है वातावरणः नमित-मुख सान्ध्य कम्ल लक्ष्मण चिन्ता-पळ पीले वानर-वीर सकल: रघनायक आगे अवनी पर नवनीत-चरण. इलथ धनु-गुण है, कटि - बन्ध स्रस्त-नुणीर-धरण , हद जटा - मुक्ट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, पक्ष पर, विपुल उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशान्धकार. चम हती दूर ताराएँ ज्यों हो वहीं आये सब शिविर, सानु पर पर्वत के, मन्थर, सुग्र व. विभीषण. जाम्बवान आदिक वानर सेन'पति दल-विशेष के, अङ्गर, इन्मान, नल, नील, गवाश्व, प्रात के रण का समाधान करने के लिए, फेर वानर - दल आश्रय-स्थल। बैठे रघु-कुल-मणि स्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आये कर - पद - श्वालनार्थ पदु इनुमान, अन्य वीर सर के गये तीर सन्ध्या - विधान-वन्दना ईश की करने को, छौटे सत्वर: सब घेर राम को बैठे आशा का पीछे ढक्ष्मण, सामने विभीषण, भरलधीर, नुग्रीव, प्रान्त पर पाद-पद्म के, महावीर ,

# स्यंकान्त त्रिपाठा 'निराल।'

यथाति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष देखने राम का जित - सरोज - मुख - स्थाम-देश । है अमानिशा उगलता गगन घन अन्धकार: का रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ब है पवन-चार. अप्रतिहत गरज रहा पोछे अम्बुधि विशाल , भूघर ज्यो ध्यान-मग्न, केवल जलती मशाल। स्थिर राघनेन्द्र को हिला रहा फिर-फिर संशय, रइ- ह उठता जग जीवन में रावण-जय-भय. जो हुना नहीं आज तक हृदय रिपु-दम्य-श्रान्त-एव नी अयुत- छक्ष में रहा सदा जो दुराकान्त . क्छ छड़ने को हो रहा विकल वह बार-बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार - हार . ऐसे क्षण अन्धकार घन में जैसे विद्यति जामा पृथ्वी - तनया - कुमारिका - छबि, अच्युत देखने हुए निष्पलक, याद आया उपवन विदेह का,-प्रथम स्नेह का लतान्तराल मिलन नयनों का -- नयनों से गोपन -- प्रिय सम्भाषण ,-पलकों का नव पलको पर प्रथमोत्यान-पतन ,-कॉपने हुए किसलय, - झरते पराग - समुदाय ,-गाते खग नव - जीवन-परिचय,--तह मळय-वळय , क्योरित प्रपात स्वर्गीय,-ज्ञात छवि प्रथम स्वीय ,--जानकी - नयन - कमनीय प्रथम कम्पन त्रीय। सिइरा तन, क्षण भर भूला मन, लइरा समस्त . हर धनुभङ्ग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त. फूटी स्मिति सीता - ध्यान - लीन राम के अधर , फिर विश्व - विजय - भावना हृदय में आई भर , वे आये याद दिव्य शर अगणित मन्त्रपूत ,— फड्का पर नभ को उदे सकल ज्यों देवदृत ,

देखते राम, जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताडका, सुबाहु, विराध, शिरस्त्रय, दूषण, खर; फिर देखी भीमा-मृति आज रण देखी जो आच्छादित किये हुए सम्मुख समग्र नभ को. ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ-बुझ कर हुए श्रीण . पा महानिलय उस तन मे क्षण में हुए लीन ; लख शंकाकुल हो गये अतुल-बल शेष-शयन, खिंच गये हर्गों में सीता के राममय नयन : फर सुना—हॅस रहा अट्टास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता-दल। बैठे मार्कत देखते राम - चरणारविन्द--युग 'अस्ति नास्ति' के एक रूप, गुण-गण-अनिन्दा : साधना - मध्य भी साम्य--वाम - कर दक्षिण-पद, दक्षिण - कर - तल पर वाम चरण, किपवर गहर पा सत्य, सिचदानन्द-रूप, विश्राम - धाम , जपते समक्ति अजपा विभक्त हो रामनाम । युग चरणों पर आ पहें अस्तु वे अश्र-युगल , देखा किप ने, चमके नम में ज्यों तारा-दल ;--ये नहीं चरण राम के, बने स्थामा के ग्रुम,-सोहते मध्य में हीरक-युग या दो कौस्तुभ ; ट्टा वह तार ध्यान का. स्थिर मन हुआ विकल सन्दिग्ध भाव की उठी दृष्टि, देखा अविकल बैठे वे वही कमल - लोचन, पर सजल नयन, व्याकुल-व्याकुल कुछ चिर-प्रफुल्ल मुख, निश्चेतन । ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति - खेल - सागर अपार, हो श्वसित पवन - उनचास, पिता-पक्ष से तुमुल एकत्र वक्ष पर वहा वाष्प को उडा अतुङ,

# स्यकान्त त्रिपाठी 'निराखा'

शत धूणीवर्त, तरग - भंग, उठते पहाड , जल - राशि राशि - जल पर चढता खाता पछाड़, ताइता बन्ध-प्रतिसन्ध धरा, हो स्फीत-वक्ष दि। वजय - अर्थ प्रतिपल समर्थ बढता समझ , शत - वायु - वेग - बल, हुवा अतल मे देश-भाव , जल-राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव वजाङ्क तेजधन बना पवन को, महाकाश पहेंचा. एकादश रुद्र क्षब्ध कर अट्टहास । रावण - महिमा क्यामा विभावरी अन्धकार . यह रुद्र राम - पूजन - प्रताप तेजः प्रसार ; इस ओर शक्ति शिव की जो दशस्कन्ध-पूजित, उस ओर रुद्र - वन्दन जो रघुनन्दन - कृजित ; करने को प्रस्त समस्त ब्योम किप बढा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल: श्यामा के पदतल भारधरण हर मन्द्रस्वर, बाले,-"'सम्बरो देवि, निज तेज, नहीं वानर , यह,---नहीं हुआ शृंगार-युग्म-गत, महावीर, अर्चना राम की मृतिमान अक्षय - शरीर, चिर - ब्रह्मचर्य-रत ये एकादश रुद्र, धन्य, मयीदा - पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम, छीला - सहचर, दिव्यभावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवि, तुम्हारी विषम हार ; विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध. द्यक जायेगा कपि, निश्चय होगा दूर रोध।" कह हुए मौन शिव, पवन-तनय में भर विस्मय सहसा नम में अजना - रूप का हुआ उदय: बोली माता-"व्यमने रिव को जब लिया निगल तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बाळक केवल:

# सूर्यकानत त्रिपाठी 'निराखा

यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह-रह, यह लजा की है बात कि माँ रहती सह-सह ; यह महाकाश, है जहाँ वास शिव का निर्मल-पूजते जिन्हें श्रीराम, उसे ग्रसने को चल ' क्या नहीं कर रहे तम अनर्थ १- सोचो मन मे : क्या दी आजा ऐसी कुछ श्रीरघुन्दन ने ! तम सेवक हो. छोडकर धर्म कर रहे कार्य-**क्या** असम्भाव्य हो यह राघव के लिए धार्य ?" कपि हुए नम्न, क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे, घीरे, गइ प्रभु - पद हुए दीन। राम का विषणणानन देखते हुए कुछ क्षण, ''हे सखा." विभीषण बोले, ''आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर-वानर-भहलक विगत-अम हो पाते जीवन निर्जर: रघुवीर, तीर सब वही तूण में हैं रक्षित. है वही वक्ष, रण-कुशल-इस्त, बल वही अमित; हैं वही सुमित्रानन्दन मेघनाद-जित-रण हैं वही भल्छपति, वानरेन्द्र सुग्रीव प्रमन, ताराकुमार भी वही महाबळ खेत घोर. अप्रतिमट वही, एक-अर्बुदसम महावीर , हैं वही दक्ष सेनानायक, है वही समर. फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव-प्रहर! रघुकुल-गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन-समय, तुम खींच रहे हो इस्त जानकी से निर्दय! रावण, रावण, लम्पट, खल, कल्मप्र-गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद-प्रहार,

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निगला'

बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर .-कहना रण की जय-कथा पारिषद-दल से धिर. सुनता वसन्त में उपवन में कल-कृजित-पिक. मैं बना किन्तु लंकापति, धिक्, राघद, धिक् धिक ।<sup>79</sup> सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तिमित नयन छे डते हए शीतल प्रकाश देखते विमन . जैसे ओजस्वी शब्दों का जो या प्रभाव. उससे न इन्हें कुछ चाव. न हो कोई दुराव : ज्यों हो वे शब्दमात्र. — मैत्री की समन्रिक्त . पर जहाँ गहन भाव के प्रहण की नहीं शक्ति ! कछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि—"मित्रवर, विजय होगी न समर: थह नहीं रहा नर-वानर का राक्षस से रण. उतरी पा महाशक्ति रावण से आमन्त्रण: अन्याय जिधर हैं, उधर शक्ति !" कहते छल-छल हो गये नयन, कुछ-बुँद पुनः ढलके दगजल . रक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, घॅल गया घरा में काप गह-युग-पद मलक दंड . स्थिर जाम्बवान,—समझते हुए ज्यों सकल भाव , व्याकुल सुग्रीव, -- हुआ उर में ज्यों विषम धाव . निश्चित-सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम , मौन मे रहा यों स्पन्दित वातावरण विषम । निज सहज रूप में संयत हो जानकी-प्राण बोले-- "आया न समझ मे यह दैवी विधान : रावण अधर्मरत भी अपना मैं, द्वुआ अपर-यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर ! करता मैं योजित बार-बार शर-निकर निशित, हो सकती जिनसे यह संस्ति सम्पूर्ण विजित,

# सूर्यकानत त्रिप ठी ,निराखा

जो तेज पुज, सृष्टि की रक्षा का विचार है जिनमे निहित पतन्यातक संस्कृति अपार-शत-शुद्ध-वाध-स्थमातिस्थम मन का विवेक. जिनमे ह क्षात्रधर्म का धृत पूर्णीभिषेक , जो हुए प्रजापितयों से संयम से रक्षित . वे शर हो गये आज रण मे भीइत, खडित! देखा. हैं महाशक्ति रावण को छिये अक, लाञ्चन को ले जैसे शशाक नम में अशह : इत मन्त्र-पृत शर संवृत करती बार-बार, निष्पल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर बार! विचलित लख कपिदल, कृद युद्ध को मैं ज्यों-ज्यों, शक- अक अलकती विद्वा वामा के हम त्यों-त्यों: पश्चात्, देखने लगीं मुझे, बॅंध गये इस्त, फिर खिचा न घनु, मुक्त ज्यों बँघा मैं, हुआ त्रस्त !" कह हुए भानु-कुल-भूषण वहाँ मौन क्षण भर , बोले विश्वस्त कठ से जाम्बवान, "रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण. है पुरुष-सिह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ आराधन से दो उत्तर. तम वरो विजय स्थत प्राणीं से प्राणीं पर: रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त. तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त: शक्ति का करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड दो समर जब तक न सिद्धि हो, रधनन्दन! तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक मध्य भाग में, अंगद दक्षिण-व्वेत सहायक. में भल्ल-सैन्य, हैं वाम - पाइव में इन्मान , नल, नील और छोटे कपिगण-उनके प्रधान:

# सूर्यकानत त्रिपाटी 'निराछ।'

सुग्रीव विभीषण, अन्य यूथपति यथासमय, जायंगे रक्षा हेत जहाँ भी होगा भय।" खिल गई सभा । "उत्तम निश्चय यह भछनाथ !" कह दिया बृद्ध को मान राम ने झुका माथ। हो गये ध्यान में लीन पुनः करते विचार . देखते सकल-तन पुलकित होता बार-बार। कुछ समय अनन्तर इन्दीवर-निन्दित लोचन खल गरे. रहा निष्पलक भाव मे मज्जित मन। बाले आवेग-रहित स्वर से विश्वास-स्थित-भातः, दशभुजा, विश्वज्योतिः, मैं हुँ आश्रित . हा विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित. जनरंजन-चरण-कमल-तल, धन्य सिंह - गर्जित ! यह, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित , मैं सिंह, इसी भाव से करूँगा अभिनन्दित।" कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमम . फिर खोले पलक - कमल-ज्योतिर्दल ध्यान-लग्न. देख रहे मन्त्री, सेनापति, वीरासन बैठे उमडते हुए राघव का स्मित आनन। बोले भावस्थ चन्द्र - मुख - निन्दित रामचन्द्र . प्राणों मे पावन कम्पन भर स्वर मेघमन्द्र— ''देखो, बन्धुवर, सामने खित जो यह भूधर शोभित अत-हरित-गुल्म-तृण से श्यामल सुन्दर, पार्वती कल्पना है इसकी, मकरन्द - विनदु: गरजता चरण-प्रान्त पर सिंह वह, नहीं सिन्धु; दशदिक - समस्त है इस्त, और देखो ऊपर, अम्बर में हुए दिगम्बर अर्चित शशि - शेखर, छल महाभाव - मंगल पद-तल घॅस रहा गर्व.-मानव के मन का असुर मन्द, हो रहा खर्क।"

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराखा'

फिर मधुर दृष्टि है प्रिय कपि की खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अन्तर सींचते हुए-"चाहिए हमें एक सौ आठ, कपि, इन्दीवर, कम से कम, अधिक और हों, अधिक और सुन्दर . जाओं देवीदह, उसःकाल होते सत्वर, तोडो, लाओ वे कमल, लौटकर लडो समर।" अवगत हो जाम्बान से पथ, दूरत्व, स्थान, प्रमु-पद-रज सिर घर चले हर्ष भर इन्मान ! राधव ने बिदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदय राम की सोचते हुए विजय! निश हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी रघुनन्दन के हरा महिमा - ज्योति - हिरण, हे नहीं शरासन आज इस्त तृणीर स्कन्ध, वह नहीं सोहता निविडि-जटा-हढ मुक्ट-बन्ध; सुन पडता सिह्नाद रण-कोलाइल अपार, उमडता नहीं मन, स्तब्ब सुधी हैं ध्यान धार, पूजोपरान्त जपते दुर्गा - दशभुजा - नाम , मन करते हुए मनन नामों के गुण-धाम; बीता वह दिवस, हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन चढता गया ऊर्ध्व निरलस: कर-जप पूरा कर एक चढाते इन्दीवर, निज पुरक्चरण इस भाँति रहे हैं पूरा कर । चढ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन , प्रति जप से खिच-खिच होने लगा महाकर्षण: सचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी-पद पर , जा के स्वर लगा काँपने थर-थर-थर अम्बर;

दो दिन निष्पन्द एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इन्दीवर, जपते हुए आठवॉ दिवस, मन ध्यान - युक्त चढता ऊपर कर गया अतिक्रम ब्रह्मा-इरि-शंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्माड पूर्ण, देवता स्तब्ध, हा गये दग्ध जीवन के तप के समारब्ध: रह गया एक इन्दीवर, मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार, द्विप्रहर रात्रि, साकार हुई दुर्गी छिपकर, इंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इन्दीवर । यह अन्तिम जप, ध्यान में देखते चरण - युगल . राम ने बढाया कर छेने को नील कमल : कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, देखा. वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोडना असिडि, भर गये नयन-द्रय ,---''घिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध! जानकी ! हाय उद्धार प्रिया का न हो सका. वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्यत-गति, इतचेतन राम में जगी स्मृति, हुए सजग पा भाव प्रमन ! "यह है उपाय" कह उठे राम ज्यों मद्रित घन-"कहती थीं माता मुझे सदा राजीव-नयन! दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरश्चरण पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन।""

# सूर्यकानत त्रिपाठी 'निराळा'

कह कर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया इसा, लक लक करता वह महाफलक: ले अस्त्र वाम कर, दक्षिण कर दक्षिण लोचन ले अर्पित करने को उद्यत हो गये समन। जिस क्षण वॅंघ गया बेघने को हग हढ निश्चय, कॉपा ब्रह्माड, हुआ देवी का त्वरित उदय:--"साधु, साधु, साधक-धीर, धर्म-धन-धन्य राम!" कह लिया भगवती ने राघव का इस्त थाम। देखा राम ने, सामने श्री दुर्गा, भास्वर वामपद असुर - स्कन्ध पर, रहा दक्षिण हरि पर: ज्यातिर्मय रूप, इस्त दश विविध अस्त्र-सिजत, मन्द-स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लिजित, हैं दक्षिण में हक्मी, सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश, कार्तिक बॉये रण - रंग - राग . मस्तक पर शंकर । पद-पद्यों पर श्रद्धाभर श्रीराघव हुए प्रणत मन्द - स्वर - वन्दन कर । "होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन!" कह राम महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन।

प्रथम रहिम

प्रथम रहिम का आना, रंगिणि ! त्ने कैसे पहचाना ! कहाँ, कहाँ हे बाल विहंगिनि ! पाया त्ने यह गाना !

सोई थी त् स्वप्न-नीड में पंखों के सुख में छिपकर, इस रहे थे, घूम द्वार पर, प्रहरी - से जुगनू नाना।

श्राशि-किरणो से उतर-उतर कर
भू पर कामरूप नमचर,
चूम नवल कलियों का मृदु मुख
सिखा रहे थे मुसकाना।

स्नेह - हीन तारों के दीपक, स्वास-शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अविन मे, तम ने था मण्डप ताना।

> क्क उठी सहसा तर-वासिनि गा त् स्वागत का गाना, किसने तुझको अन्तर्योमिनि! बतलाया उसका आना!

निकल सृष्टि के अंध-गर्भ से छाया-तन बहु छाया - हीन , चक्र रच रहे थे खल निश्चियर चला बुहुक, टोना माना।

छिपा रही थी मुख शशा-बाला निशि के अम से हो श्री-हीन, कमल-क्रोड में बन्दी था अलि, कोक शोक से दीवाना। मूर्च्छित थीं इन्द्रियाँ, स्तब्ध जग , जड़ - चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सॉसों का आना जाना। तूने ही पहिले बहु - दशिनि । गाया जागृति का गाना , श्री-सुख-सौरभ का, नभचारिणि ! गूँय दिया ताना - बाना ! निराकार तम मानो सहसा ज्योति-पुंज में हो साकार, बदल गया द्रत जगत-जाल मे नाम ऋप नाना । घर कर सिंहर उठे पुलकित हो द्रम-दल , समीरण हुआ झलका हास कुसुम अघरों पर हिल मोती का-सा दाना । खुले पलक, फैली सुवर्ण-छवि . जगी सुरमि, डोले मधु-बाल, स्पन्दन-कम्पन औ' नव जीवन, सीखा जग ने अपनाना । प्रथम रहिम का आना रंगिणि! त्ने कैसे पहचाना ! कहाँ, कहाँ है बाल विहंगिनि! पाया यह स्वर्गिक गाना !

मौन-निमन्त्रण स्तब्ध-ज्योत्स्ना मे जब संसार च कत रहता शिशु-सा नादान , विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वम-अजान: न जाने, नक्षत्रों से कौन निमन्त्रण देता मुझको मौन! सघन-मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निःश्वास, प्रखर झरती जब पावस-धार: न जाने, तपक तिङ्त में कौन मुझे इंगित करता तब मौन ! देख वसुधा का यौवन-भार गुँज उठता है जब मधुमास . विधुर उर के-से मृदु उद्गार कुमुम जब खुल पडते सोच्छवास ; न जाने सौरभ के मिस कौन सन्देशा मझे भेजता मौन ! क्षब्ध-जल-शिखरीं को जब वात सिन्धु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल-संसार बना, विधुरा देती अज्ञात; उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता मोन ! खर्ण, सुख, श्री, सौरम में भोर विश्व को देती है जब बोर, विद्ग-कुछ की कल कंठ-हिलोर मिला देती भू-नम के छोर,

न जाने, अलस-पलकदल कौन खोल देता तब मेरे मौन! तुम्ल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, भीर-झींगुर कुल की झनकार कॅपा देती तन्द्रा के तार. न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखळाता तब मौन ! कनक-छाया में जब कि सकारू खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि-पीड़ित मधुपों ने बाल तडप, बन जाते हैं गुंजार, न जाने दुलक ओस में कौन र्खीच हेता मेरे हम मौन! विछा कार्यों का गुरुतर-भार दिवस को दे सुवर्ण-अवसान, शुन्य-शैय्या मे अभित-अपार जुडाती जब मैं आकुल प्राण ; न जाने, मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया-जग में मौन ! न जाने कौन, अये छिबमान ! जान मुझको अबोध, अज्ञान , सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूँक देते छिद्रों में गान; अहे सुख-दुख के सहचर मौन! नहीं कह सकती तुम हो कौन!

बालापन

चित्रकार ! क्या करणा कर फिर मेरा भोला बालापन मेरे यौवन के अंचल में चित्रित कर दोगे पावन !

> आज परीक्षा तो हो अपनी कुशल - लेखनी की ब्रह्मन् ! उसे याद आता है क्या वह अपने उर का भाव - रतन !

जब कि कल्पना की तन्त्री में खेल रहे थे तुम करतार! तुम्हें याद होगी, उससे जो निकली थी अस्फट - झंकार!

हॉ, हॉ, वही, वही, जो जल, थल, अनिल, अनल, नम से उस बार एक बालिका के क्रन्दन में ध्वनित हुई थी, बन साकार।

वही प्रतिध्विन निज बचपन की किलका के भीतर अविकार रज में लिपटी रहती थी नित मधुवाला की - सी गुंजार ।

> यौवन के मादक - हाथों ने उस कलिका को खोळ अजान, छीन लिया हा! ओस - बिन्दु-सा मेरा मधुमय, तुतला - गान!

अहो विश्वसुज ! पुनः गूँथ दो वह मेरा विखरा - संगीत मा की गोदी का थपकी से पढ़ा हुआ वह स्वप्न पुनीत ।

वह ज्योत्स्ना से हिषत मेरा किंद्रत कत्यनामय - संसार , तारों के विस्मय से विकसित विपुत्र भावनाओं का हार ।

सरिता के चिकने - उपलों - सी
मेरी इच्छाएँ रंगीन ,
बह अजानता की सुन्दरता ,
बह-विश्व का रूप नवीन ।

अहो कल्पनामय ! फिर रच दो वह मेरा निर्मय - अज्ञान , मेरे अघरों पर वह मा के दूघ से धुली मृदु-मुसकान ।

मेरा चिन्ता-रहित, अनलित, बारि - बिम्ब-सा विमल - हृद्य, हन्द्रचाप - सा वह बचपन के मृदुल - अनुभवी का समुदय।

स्वर्ण-गगन-सा, एक ज्योति से आलिंगित जग का परिचय, इन्दु-विचुम्बित बाल-जलद-सा मेरी धाशा का अभिनय।

इस अभिमानी-अंचल में फिर अंकित करदो, विधि! अकलक, मेरा छीना - बालापन फिर करण! लगा दो मेरे अंक!

विहग-बालिका का-सा मृदु-स्वर, अर्घ-स्विले, नव, कोमल-अंग, कीडा - कौत्हलता मन की, वह मेरी आनन्द - उमंग

अहो दयामय ! फिर लौटा दो मेरी पद - प्रिय - चंचलता , तरल - तरंगों - सी वह लीला . निविकार भावना - छता । धृत्रभरे, धुँघराले, काळे भैय्या को प्रिय मेरे बाल, माता के चिर - चुम्बित अमेरे गोरे, गोरे, सहमत - गाल, वह कॉटों में उलझी साडी. मंजुल फूलो के गहने, सरल - नीलिमामय मेरे हग अस्त्रहीन, संकोच - सने . उसी सरलता की स्याही से सदय! इन्हें अंकित कर दो, मेरे यौवन के प्याले में फिर वह बालापन भरदो ! हा! मेरे बचपन - से कितने बिखर गये जग के शृंगार ! जिनकी अविकच दुर्बेखता ही की शोभालकार। थी जग जिनकी निभैयता विभृति थी, सहज - सरलता शिष्टाचार . औ' जिनकी अबोध-पावनता थी जग के मंगळ की द्वार ! है विधि ! फिर अनुवादित कर दो उसी सुधा-स्मिति में अनुपम मा के तन्मय - उर से मेरे जीवन का तुतला - उपक्रम !

अनंग
अहे विश्व-अभिनय के नायक!
अखिल - सृष्टि के स्त्रधार!
उर-उर की कम्मन में व्यापक!
ऐ त्रिभुवन के मनोविकार!

ऐ असीम - सौंदर्य - सिन्धु की विपुळ वीचियों के शृंगार ! मेरे सानस की तरंग में पुनः अनंग ! बनो साकार।

आदि-काल में बाल प्रकृति जब थी प्रसुप्त, मृतवत, इत-ज्ञान, शस्य-शुन्य वसुधा का अंचल, निश्चल जलनिधि, रवि-शशि म्लान,

प्रथम - हास - से, प्रथम - अश्रु-से, प्रथम - प्रश्रु-से, प्रथम - प्रश्रु-से, हे छित्रमान ! स्मृति-से, विस्मय-से तुम सहसा विस्व-स्वप्न-से खिले अजान ।

प्रथम-कल्पना कवि के सन में , प्रथम - प्रकम्पन उड़गन में , प्रथम-प्रात जग के आँगन में , प्रथम - वसन्त - विभा वन में ।

प्रथम-वीचि-वारिधि-चितवन में , प्रथम-तिहत-चुम्बन घन में , प्रथम-गान तब शून्य-गगन में फूटा, नव यौवन तन में ।

> धूल जगन की उर-कम्पन में , पुलकाविल में हैंस अविराम , मृदुल कल्पनाओं से पोषित , मावों से भूषित अमिराम।

तुमने भौरों की गुंजित-ज्यों कुसुमों का लीलायुध थाम, अखिल भुवन के रोम-रोम में, केशर-शर भर दिये सकाम।

नव-वसन्त के सरस स्पर्ध से पुरुकित वसुधा बारम्बार, सिहर उठी स्मित-शस्याविक में, विकसित चिर-यौवन के भार।

फूट पड़ा किल्का के उर से
सहसा सौरम का उद्गार,
गन्ध-मुग्ध हो अन्ध-समीरण
स्मा थिरकने विविध प्रकार।

अगणित-बाहें बढा उदिघ ने इन्दु - करों से आर्लिंगन बदले, विपुल चडल-लहरों ने तारों से फेनिल - चुम्बन ।

अपनी ही छवि से विस्मित हो जगती के अपलक - लोचन , सुमनों के पलकों पर सुख से करने लगे सल्लिल - मोचन 1

> सौ सौ सॉसॉ मे पत्रों की उमडी हिम-जल - सिसत - मोर, मूक विहग कुल के कंठों से उठी मधुर संगीत - हिलोर।

विश्व-विभव-सी बाल उषा की उड़ा सुनहली अंचल - छोर , श्वत - हर्षित - ध्वनियों से आहत बढ़ा गन्धवह नभ की ओर ।

पावस - लास प्रमत्त-शिली ने , प्रमदा ने सेवा, शृंगार . स्वाति-तृषा सीखी चातक ने . मधुकर ने मादक - गुंजार । शून्य-वेणु-उर से तुम कितनी छेड चुके तब से प्रिय-तान . यमना की नीली - लहरों में बहा चुके कितने कल-गान ; कहाँ मेघ औं हंस १ किन्त तुम मेज चुके सन्देश - अजान . तहा मरालीं से मन्दर-धन बुड़ा चुके तुम अगणित प्राण! जीवन के सुख-दुख से सुरभित कितने काव्य-कुसुम सुकुमार, करण-कथाओं की मृदु-कलियाँ— मानव - उर के - से श्रंगार-कितने छन्दों में, तालों में, कितने रागों में अविकार फूट रहे नित, अहे विश्वमय! तब से जगती के उद्गार! विपुल - कल्पना - से, भावों - से, खोल हृदय के सी सी द्वार. जल, यल, अनिल, अनल, नम से कर जीवन को फिर एकाकार। विश्व-मंच पर हास-अश्र का अभिनय दिखळा बारम्बार, मोइ-यवनिका इटा, कर दिया विश्व - रूप त्रमने साकार।

## सुमित्रातन्द्रन पंद

हे त्रिलोकजित् ! नव-वसन्त की विकच - पुष्प - शोभा सुकुमार , सहम, तुम्हारे मृदुल-करों में सुकी धनुष - सी है सामार ।

बीर ! तुम्हारी चितवन-चंचल विजय - ध्वजा में मौनाकार कामिनि की सनिमेष नयन-छवि करती नित नव - बल संचार

बजा दीर्घ - सॉसीं की भेरी, सजा सटे - कुच कड़शाकार, पलक-पॉवहें विछा, खहें कर रोओं में पुलकित - प्रतिहार।

बाल्ट-युवितयाँ तान कान तक चल्ल चितवन के वन्दनवार, देव! तुम्हारा स्वामत करतीं स्रोल्ल सतत उत्सक हग-द्वार।

> पा कर अबला-के पलकों से मदन! तुम्हारा प्रखर-प्रहार, जब निरस्त्र त्रिभुवन का यौदन गिर कर प्रवल-तृषा के भार.

रोमाविक की शर शस्या में तड़प तड़प, करता चीत्कार, इरते हो तब तुम जग का दुख, बहा प्रेम - सुरसरि की धार।

ऐ त्रिनयन की नयन-विद्वके तप्त स्वर्ण ! ऋषियों के गान ! नव-जीवन ! षडऋतु-परिवर्तन ! नव रसमय ! जगती के प्राण !

ऐ असीम - सौन्दर्य - राशि में हत्कम्पन - से अन्तर्धान ! विश्व-कामिनी की पावन-छवि मुझे दिखाओ, करुणावान !

#### भावी पत्नी के प्रति-

प्रिये, प्राणों की प्राण! न जाने किस गृह में अनजान छिपी हो तुप, स्वर्गीय विधान! नवल कलिकाओं की-सी बाण, बाल रित-सी अनुपम, असमान, न जाने कौन, कहाँ अनजान, प्रिये, प्राणों की प्राण!

जनिन-अंचल में झूल सकाल मृदुल उर-कम्पन-सी वपुमान; सनेह-सुख में बढ,सिख! चिरकाल दीप की अकलुष शिखा समान; कौन-सा आलय, नगर विशाल कर रही तुम दीपित, द्युतिमान! शलभ - चंचल मेरे मन - प्राण, प्रिये, प्राणों की प्राण!

> नवल मधुऋतु-निकुंज मे प्रात प्रथम कल्का-सी अस्फुट गात , नील-नभ-अंतःपुर में, तन्व ! दूज की कला-सहश नवजात ; मधुरता-मृदुता-सी तुम, प्राण ! न जिसका स्वाद-स्पर्श कुळ शात ; कल्पना हो, जाने, परिमाण ! प्रिये, प्राणों की प्राण !

दृहय के पलकों में गति-हीन स्वम - संस्तृति - सी सुखमाकार ; बाल - भावुकता बीच नवीन परी - सी घरती रूप अपार ; झूलती उर में आज, किशोरि! तुम्हारी मधुर मृतिं छविमान , लाज में लिपटी उषा-समान , प्रिये, पाणों की प्रण!

मुकुल मधुपों का मृदु मधुमास , स्वर्ण, सुख, श्री, सौरभ का सार .

सनोभावों का मधुर विलास ,
विश्व-सुखमा ही का ससार होंगे में छा जाता सोह्यास ,

स्योम - बाला का शरदाकाश ,
वुम्हारा आता जब प्रिय ध्यान ,

प्रिये, प्राणीं की प्राणी

अरुण अधरों की पछच प्रात , मोतियों-सा हिल्ता हिम हास , इन्द्रधनुषी पट से दँक गात बाल-विद्युत का पावस-लास , हृदय में खिल उठता तत्काल अधिकले अंगों का मधुमास , तुम्हारी छवि का कर अनुमान , प्रिये, प्राणों की प्राण!

खेळ सस्मित सिखयों के साथ सरळ शैशव-सी तुम साकार, छोळ, कोमल लहरों में लीन कहर ही-सी कोमल, लघु भार,

सहज करती होगी, सुकुमारि! मनोभावों से बाल विहार इंसिनी सी सर में कल तान! प्रिये, प्राणों की प्राण!

> खोळ सौरभ का मृदु कच-जाळ स्ँघता होगा अतिळ समोद , सीखते होंगे उड खग-बाळ तुम्हींसे कल्रव, केल्डि-विनोद ; चूम लघु-पद-चचळता प्राप्प ! फूटते होंगे नव जल - स्रोत , मुकुळ बनती होगी मुसकान , प्रिये, प्राणों की प्राप्प !

मृद्भिंत सरसी में सुदुमार अधोमुख अरुण सरोज-समान, सुग्ध कवि के उर के छूतार, प्रणय का-सा नव आकुल गान, तुम्हारे शैशव में, सोभार, पा रहा होगा योवन प्राण; स्वप्न-सा, विसमय-सा अम्लान, प्रिये, प्राणों की प्राण!

अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात !
विकिम्पत मृदु उर, पुलकित गात ,
स्शंकित ज्योत्सा-सी चुपचाप ,
जिल्ला-पद, निमत-पलक हग-पात ;
पास जब आ न सकोगी, प्राण ,
मधुरता में-सी मरी अजान ,
लाज की खुईमुई-सी म्लान ,
पिये, प्राणों की प्राण !

#### र्खामत्रानन्द्न पद

सुमुखि,वह मधु क्षण ! वह मधु वार !

धरोगी कर में कर सुकुमार !

निखिल जब नर-नारी-ससार

मिलेगा नव सुख से नव बार ,

अधर-उर से उर-अधर समान ,

पुलक से पुलकं, प्राण से प्राण ,

कहेंगे नीरव प्रणयाख्यान ,

प्रिये, प्राणों की प्राण !

अरे, चिर गृढ प्रणय आख्यान !

जब कि रक जावेगा अनजान ,

सॉस-सा नम उर में पवमान ,

समय निश्चल, दिशि पलक समान ;

अवनि पर सुक आवेगा प्राण !

व्योम चिर-विस्मृति से प्रियमाण !

#### नौका बिहार

नील सरसिज-सा हो हो म्लान,

प्रिये, प्राणों की प्राण!

श्वात, स्निग्व, ज्योत्स्ना उज्वल !
अपलक अनन्त, नीरव भूतल !
सैकत-शैया पर दुग्ध-धवल, तन्वंगी गङ्गा, ग्रीध्म-विरक, लेटी हैं आन्त, क्लान्त, निश्चल !
सापस-बाला गङ्गा निर्मल, शश्य-मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल !
कोरे अङ्गों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुन्दर चञ्चल अञ्चल-सा नीलाम्बर !
साड़ी की सिकुडन-सी जिसपर, शशि की रेशमी विभा से मर, सिमटी हैं वर्तुल, मृदुल लहर !

चॉदनी रात का प्रथम प्रहर, इम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सिस्मत सीपी पर मोती की ज्योत्सा रही विचर हो, पाले चर्डी, खुला लंगर ! मृदु मन्द, मन्द, मन्यर, मन्थर, छघु तरणि, हसिनी-सी सुन्दर , तिर रही. खोल पार्ली के पर। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, विभिन्न हो रजत पुलिन निर्भर . दुहरे ऊँचे लगते क्षण भर ! कालाकॉकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिन्त, प्रमन, पलकों में वैभव-स्वप्न सघन। नौका से उठतीं जल-हिलोर, हिल पड़ने नम के ओर-छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक-दल, ज्योतित कर जल का अन्तस्तल ; जिनके छप्नु दीपों को चंचल, अञ्चल की ओट किये अविरत . फिरतीं लहरें लुक-छिप पल-पल। सामने शुक्र की छित्र झलमल, पैरती परी-सी जल मे कल . रपहरे कचों मे हो ओझल। लहरों के घूँघट से झक-झक, दशमी का शशि निज तिर्थक् मु ख दिखलाता, मुग्धा-सा ६क-६क ।

> अब पहुँची चपला बीच धार , छिप गया चॉदनी का कगार ।

दो **बाँहों - से** दूरस्थ तीर, धारा का कुश-कोमल शरीर, आलिगन करने को अधीर।

अति दूर, श्वितिज पर विटप-माल, लगती भू-रेखा-सी अराल , अपलक नम नील-नयन विशाल ;

माँ के उर्पर शिशु-सा, समीप, सोया घारा में एक द्वीप, किंग्लि प्रवाह को कर प्रतीप,

वह कौन विहग ? क्या विकल कोक, उडता, हरने निज विरह शोक ? छाया की कोकी को विलोक !

पतवार घुमा, अब प्रतनु भार नौका घूमी विपरीत घार।

डॉडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन-स्फार, विख्याती जल में तार-हार!

चाँदी के सॉपों सी रलमल नाचतीं रिश्मयाँ जल में चल, रेखाओं-सी खिच तरल-सरल।

कहरों की लितकाओं मे खिल, सौ-सौ शिश, सौ-सौ उडु-झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल!

अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले-ले सहज थाह, इम बढ़े घाट को सहोत्साह।

> ज्यो ज्यों लगती है नाव पार उर में आलोकित शत विचार।

इस घारा-सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत सगम।

शास्त्रत नम का नीला विकास, शास्त्रत शशि का यह रजत-हास,

शास्वत लघु लहरों का विलास ।

हे जग-जीवन के कर्णघार! चिर जन्म-मरण के आर पार, शास्वत जीवन - नौका - विहार!

मैं भूरु गया अस्तित्व-ज्ञान, जीवन का यह शाख्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान!

सन्ध्या तारा

नारव सन्ध्या में प्रशानत
हूवा है सारा ग्राम प्रान्त ।
पत्रों के आनत अघरों पर सा गया निस्तिल वन का मर्मर ,
ज्यों वीणा के तारों में स्वर !
स्वग-कूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गो पथ अब धूलि-हीन ,
धूसर भुजंग-सा जिहा, श्रीण ।

शींगुर के स्वर का प्रखर तीर केवल प्रशान्ति को रहा चीर, सन्ध्या प्रशान्ति को कर गभीर।

इस महाशान्ति का उर उदार, चिर-आकाक्षा की तीस्ण धार ज्यों वेघ रही हो आर-पार।

> अब हुआ सान्ध्य स्वर्णाम लीन , सब वर्ण-वस्तु से विश्व हीन ।

गङ्गा के चल-जल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल, है मूँद चुका अपने मृदु दल।

रुहरों पर स्वर्ण-रेख सुन्दर पड़ गई नील, ज्यों अघरों पर, अरुणाई प्रखर शिशिर से डर ।

तर-शिखरों से वह स्वर्ण-विहग उड गया, खाल निज पंख सुभग, किस गुहा नीड मे रे किस मग!

मृदु-मृदु स्वप्नों से भर अंचल, नव नील-नील, कोमल-कोमल, छाया तर-वन में तम स्थामल।

> पश्चिम नम में हूँ रहा देख उज्वल, अमंद नक्षत्र एक!

अक्छुष, अनिन्दा नक्षत्र एक ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक उर में हो दीपित अमर टेक !

किस स्वर्णाकाक्षा का प्रदीप वह लिये हुए किसके समीप ! मुक्तालोकित ज्यों रजत-सीप!

क्या उसकी आत्मा का चिर-धन, स्थिर, अपलक नयनों का चिन्तन , क्या खोज रहा वह अपनापन ।

हुर्लभ रे दुर्लभ अपनायन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन, वह निष्फल इच्छा से निर्धन!

> भाकाक्षा का उछ्च्विसत वेग मानता नहीं बन्धन - विवेक !

चिर आकाक्षा से ही थर थर, उद्वेलित रे अहरह सागर, नाचती ल्हर पर इहर लहर!

श्विरत इच्छा ही में नर्तन करते अवाध रिव, शिश-उडुगण, दुस्तर आकाक्षा का बन्धन!

रे उडु, क्या जलते प्राण विकल ! क्या नीरव-नीरव नयन सजल ! जीवन निसङ्ग रे व्यर्थ-विफल !

एकाकीपन का अन्धकार, दुस्सह है इसका मूक भार, इसके विधाद का रे न पार!

चिर अविचल पर तारक अमन्द!
जानता नहीं वह छन्द-यन्ध!
वह रे अनन्त का मुक्त मीन अपने असङ्ग सुख में विलीन, स्थित निज स्वरूप में चिर-नवीन।

निष्कंप शिखा-सा वह निरुपम, भेदता जगत-जीवन का तम , वह शुद्ध, प्रबुद्ध, शुक्र वह सम '

गुंजित अलि-सा निर्जन अपार, मधुमय लगता धन-अन्धकार, हलका एकाकी व्यथा - भार! जगमग जगमग नम का आँगन लद गया कुन्द-कलियों से धन, वह आत्म और यह जग-दर्शन!

छाया

बह लेटी है तर-छाया में , सन्ध्या-विहार को आया मैं।

मृतु बॉइ मोड़, उपधान किये, क्यों प्रेम-लालसा पान किये; उमरे उराज, कुन्तल खोले, एकाकिनि. कोई क्या बोले?

वह सुन्दर है, सॉवली सही, तरणी है, हो घोड़धी रही; विवसना, लता-सी तन्वंगिनि, निर्जन में क्षण भर की संगिनि!

वह जागी है अथवा सोई ! मूर्चिछत था स्वप्न-मूढ कोई ! नारी कि अप्सरा या माया ? अथवा केवल तरु की छाया !

#### सन्ध्या

े कहो, तुम रूपिस कौन ! व्योम से उत्तर रहीं चुपचाप छिपी निज छाया-छिव मे आप . सुनहला पैला केश - कलाप . मधुर, मथर, मृदु, मौन ! मूँद अघरों में मधुपालाप, पलक में निमिष, पदों में चाप, भाव-संकुल, बंकिम भू-चाप, मौन, केवल तुम मौन! प्रीव तिर्थंक, चम्पक-द्युति गात , नयन मुक्लित, नत मुग्व जलजात, देह छिब-छाया में दिन रात . कहाँ रहती तुम कौन ! अनिछ-पुरुकित खर्णीचल लोल, मधुर न्पुर-ध्विन खग-कुल-रोल, सीय-से जलदों के पर खोल, उड रही नम में मौन! ळाज से अरण-अरण सुकपोल, मदिर अधरीं की सुरा अमोल, बने पावस-घन स्वर्ण-हिंदोल, कहो, एकाकिनि, कौन ! मधुर, मंथर तुम मौन !

#### तप रे

तप रे मधुर मधुर मन !
विश्व-वेदना में तप प्रतिपळ ,
जग जीवन की ज्वाळा में गळ ,
बन अकळुष, उज्वळ औं कोमळ ,
तप रे विधुर विधुर मन ।
अपने सजळ स्वर्ण से पावन
रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम ,
खापित कर जग में अपनापन ,
ढळ रे ढळ आतुर मन ।
तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन ,
गन्ध-हीन त् गन्ध-युक्त बन ,
निज अरूप में, भर स्वरूप, मन ।
मूर्तिमान बन, निधन ।
गळ रे गळ निधुर मन ।

#### मर्भ कथा

चॉघ दिये क्यों प्राण प्राणों से !

तुमने चिर अनजान

प्राणीं है! गोपन रह न सकेगी अब यह मर्म-कथा, प्राणीं की न रुकेगी बढती विरह व्यथा,

विवश फूटते गान,

प्राणों से !

यह विदेह प्राणों का बन्धन , अन्तर्ज्ञाला मे तपता तन ! मुग्ध हृदय, सौंन्दर्य-ज्योति को दग्ध कामना करता अर्पण ! नहीं चाहता जो कुळ भी आदान प्राणों से ! बाँध दिये क्यों प्राण

#### मर्म व्यथा

प्राणों में चिर न्यथा बॉघ दी! क्यों चिर-दग्ध हृदय को तुमने कृथा प्रणय की अमर साघ दी!

पर्वंत को जल, दार को अनल , बारिद को दी विद्युत चञ्चल , फूल को सुर्गम, सुर्गम को विकल उद्देने की इच्छा अबाघ दी!

हृदय दहन रे हृदय दहन, प्राणों की न्याकुल न्यथा गहन! यह सुलगेगी, होगी न सहन, चिर-स्पृति की स्वास-समीर साथ दी!

प्राण गर्लेंगे, देह जलेंगी,
मर्म-न्यथा की कथा ढलेंगी,
सोने - सी तप कर, निकलेंगी
प्रेयसि-प्रतिमा, ममता अगाघ दी !
प्राणीं में चिर न्यथा बॉब दी !

#### स्तप्न बंधन

बॉघ लिया तुमने प्राणों को फलों के बन्धन में एक मध्र जीवित आभा-सी लिपट गई तम मन में । बॉध लिया तमने मझको खप्नों के आलिंगन में ! तन की सौ शोभाएँ सन्मुख चलती फिरती छगतीं, सौ-सौ रंगों में, भावों में तुम्हें कल्पना रँगती, मानसि, तुम सौ बार एक ही क्षण में मन में जगती ! द्वार्हें स्मरण कर जी उठते यदि स्वम आँक उर में छिन . तो आश्चर्य प्राण बन जार्ने गान, हृदय प्रणयी कवि ! तुम्हें देखकर स्निग्ध चाँदनी भी जो बरसावे रवि ! तुम सौरभ-सी सहज मधुर बरबस वस जाती मन में . पतझर में छाती वसंत, रस-स्रोत विरस जीवन में, वुम प्राणों मे प्रणय, गीत बन जाती उर कंपन में ! तुम देही हो ! दीपक ली-सी दुबली, कनक-छबीली , मौन मधुरिमा भरी. लाज ही-सी साकार लजीली. द्रम नारी हो ! स्वप्न-कल्पना-सी सुकुमार सजीली ! तमहें देखने शोभा ही ज्यों लहरी-सी उठ आई. तनिमा. अंग-भंगिमा बन मृद् देही बीच समाई ! कोमलता कोमल अंगों में पहिले तन घर पाई!

#### शरद् चौँद्नी

शरद-चाँदनी !
विहँस उठी मौन अतल नीलिमा उदासिनी !
आकुळ सौरभ समीर छळ-छळ चळ सरसि नीर , इदय प्रणय से अधीर , बीवन उन्मादिनी !

अश्रु - सजल तारक-दल, अपलक हग गिनते पल, छेड़ रही प्राण विकल विरह-वेणु-वादिनी!

जगी कुसुम-कि थर्-थर् जगे रोम सिहर - सिहर , शशि-असि-सी प्रेयसि-स्मृति जगी हृदय-ह्यादिनी ! शरद-चॉदनी !

अनुभूति

नुम आती हो ,
नव अंगों का
शादवत मधु-विभव छुटाती हो ।
बजते निःस्वर नृपुर छम-छम ,
साँसों में थमता स्पंन्दन-क्रम ,
तुम आती हो ,
अन्तश्चल में

श्रीभा-ज्वाला लिपटाती हो । अपलक रह जाते मनोनयन , कह पाते मर्म-कथा न वचन , तुम आती हो , तिन्द्रल मन में

स्वर्भों के मुकुल खिलाती हो। अभिमान अश्रु बनता झर-झर अवसाद मुखर रस का निर्झर, तुम आती हो, आनन्द-शिखर

प्राणों में ज्वार उठाती हो !

परिवर्तन

अहे निष्ठुर - परिवर्तन ! तुम्हारा ही ताण्डव-नर्तन विश्व का करण-विवर्तन ! तुम्हारा ही नयनोन्मीळन , निख्ळि उत्थान, पतन ! अहे वासुकि सहस्र-फन!

छक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षःखल पर! श्वत-शत फेनोच्छ्वित, स्फीत फूत्कार भयंकर श्वमा रहे हैं घनाकार जगती का अम्बर! मृत्यु तुम्हारा गरल-दंत कचुक-कल्पान्तर,

अखिल विश्व ही विवर , वक-कुंडल , दिस्मण्डल ! विश्वमय हे परिवर्तन ! अतल से उसद अकूल, अपार , मेघ से विषुलाकार ;

दिशाविष में पल विविध प्रकार अतल में मिलते तुम अविकार!

अहे अनिर्वचनीय ! रूत धर भव्य, भयंकर, इन्द्रजाल-सा तुम अनन्त में रचते सुन्दर; गरज, गरज, हॅस हॅस, चढ गिर, छा ढा, भू-अम्बर, करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर; अखिल विश्व की आशाओं का इन्द्रवाप-वर अहे तुम्हारी भीम-मुकुटि पर

अटका निर्मर !

एक औ बहु के बीच अजान घूमते तुम नित चक्र समान , जगत के उर में छोड़ महान गहन-चिह्नों में शान!

परिवर्तित कर अगणित नृतन-दृश्य निरन्तर , अभिनय करते विश्व-मंच पर तुम मायाकर ! बहाँ हास के अधर, अश्रु के नयन करणतर पाठ सीखते सकेतों में प्रकट, अगोचर ; शिक्षास्थल यह विश्व-मंच, तुम नायक-नटवर ,

> प्रकृति नर्तकी सुवर अखिल में न्यास सूत्रघर !

हमारे निज सुख, दुख, निःश्वास तुम्हें केवल परिहास ; तुम्हारी ही विधि पर विश्वास हमारा चिर आश्वास !

ऐ अनन्त हुत्कम्प ! तुम्हारा अविरत-स्पन्दन सृष्टि-शिराओं में सचारित करता जीवन ; स्रोक जगत के शत शत नक्षत्रों-से लोचन , मैदन करते अंधकार तुम जग का क्षण, क्षण ,

सत्य दुम्हारी राज-र्याष्ट्र, सम्मुख नत त्रिभुवन ,
भूप, अिकचन ,
अटल शास्ति नित करते पालन !
दुम्हारा ही अशेष व्यापार ,
हमारा भ्रम, मिथ्याहंकार ,
दुम्हीं में निराकार, साकार ,
मृत्यु-जीवन सब एकाकार !

सहे महांबुधि ! छहरों से शत लोक, चराचर, कीड़ा करते सतत तुम्हारे स्पीत वश्च पर, हुंग तरंगों से शत युग, शत शत कल्पावर उगल, महोदर में विलीन करते तुम सत्वर; शत-सहस्र रिव-शिश असल्य ग्रह, उपग्रह, उडगण, सलते, बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तत्क्षण, अचिर विश्व में अखिल दिशाविष्ठ, कमें, वचन, मन,

तुम्हीं चिरतम अहे विवर्तन-हीन विवर्तन!

खर्णोद्य

[ यौवन का उदय ]

न रोके रकते चपल नयन , मीन तिरते, उडते खंजन , स्रघर से मिलते मधुर अघर , मुग्ध किल अलि करते चुंबन ! बाँह यदि भरतीं आलिंगन खताओं से लिपटे तरगण ; प्रबळ रे फूलों का बन्धन , स्रमिट प्राणों का आकर्षण !

आज भू लितिकाओं में भंग , प्रतनु तन-शोभा प्रीति तरग , गढे किस शिल्पी ने ये अंग , निछावर निखिल प्रकृति के रंग! स्पर्श में बहती प्राण ति , स्वतः तन हो उठता पुलकित , हृदय-स्वमों से जग रिजत उषा अब इन्द्र धनुष-वेष्टित!

सहज चार ऑखें होतीं अपलक रह जाते लोचन, नव-प्रवाल-अधरों में बहती मिद्रा - ज्वाला मादन! प्राणों की चिर-चाह फूट बनती पुलकों के बन्धन, कौन भूल सकता है रे नव - यौवन का सम्मोहन! कैसे उर - कामना स्वर्ण - कल्कों में युगल गई भर, कहाँ नयनिमा ने पाये ये फूलों के मादक शर! यह ल्ला सजा सुषमा मधुरमा कहाँ थी गोपन, नव यौवन औं प्रथम प्रणय औं सुग्धा तहणी का तन! कौन बाँच सकता उद्दाम अजल वेग निर्झर का, कौन रोक सकता अवाध उद्वेलन रे सागर का! मदोन्मत्त यौवन का, मेधों का दुर्धर आलोइन, चिकत नहीं कामिनी दामिनी करती किसके लोचन!

सित पुलिन अब लगते शोभन, बह जाता घारा के सँग मन! मधुर, मौन सन्ध्या का ऑगन, प्रिय, स्वप्नों में शयित निश्चि गगन! गुझन क्जन गन्ध-समीरण सब में मर्म-मधुर सबेदन; तरण भावनाओं से रजित मुक्कित नव अक्नों का उपवन!

स्वर्ण नील भूंगों से झंकत, कोकिल-स्वर से कीर्तित ! अपलक रत-स्वप्त मधु-वेभव मन को करता मोहित ! ताराओं से रात लक्षित, ज्योत्सा-अञ्चल मे वेष्टित उदय हृदय में होता फिर फिर लेखा शिशि-मुख परिचित !

शरद-निशा आती सलज मुग्धा-सी शंकित , मुक्त-कुनतला वर्षा तनु चपला-सी कम्पित , सुरभित ऊष्मा-बेला कलि-सक् से उर दोलित , लिपट मधुर हिम जाती तन से आतप-सी स्मित !

> खुल पड़ता उर का बातायन बहती प्राण मलय चिर-मादन , कहीं दूर से आता भीतर प्रणयाकुल पञ्चम पिक-गायन!

आओ है चिर स्वप्न-सखी, आकुल अन्तर में आओ , फूलों की नव कोमलता में जीवन को लिपटाओ ! इन प्रिय स्नेह सरों में अपलक शरद-नीलिमा जागृत , चपल हंस-पंनों से चुम्बित सरिसज-भी बरसाओ ! इस प्रवाल के प्याले की मधु मिदरा, सिल, उर मादन , दुिहन फेन-सी सिस्मत प्रीति सुधा निज मुझे पिलाओ ! सुरिमत सॉसों के उर में कर मर्म-कामना दोलित फूलों के मृदु शिखरों पर प्राणों के स्वप्न सुलाओ ! इन मांसल सुवर्ण-झरनों से लिपटी विद्युत् लपटें , प्रणय-उदिघ में प्राणों की ज्वाला को अतल डुबाओ ! लेटा नव लावण्य चाँदनी-सा बेला के वन में , खिलती किलकाओं की शोभा कोमल सेज सजाओ ! स्वप्नों की पी सुरा आज योवन आगे विस्मृति में चञ्चल विद्युत् को सल्ज ज्योत्का के अङ्क लगाओ ! आओ है प्रिय स्वप्न-संगिनी, आकुल उर में आओ !

# भगवतीचरण वर्मा

गीत

प्रिय, तुमने ही तो गाये थे मैंने ये जितने गीत लिखे!

> अम्बर की लाली को उस दिन तुमने ही था अनुराग दिया; तुमने ऊषा को अपनी छवि, कलरव को अपना राग दिया; अपना प्रकाश रिव-किरणों को, अपना सौरभ मल्यानिल को, पुलकित शतदल का तुमने ही प्रिय, अपना मधुर पराग दिया!

मेरे प्राणों में तुम हॅस दीं, मेरे स्वर में तुम क्क उठीं; पागल मैं कहता हूँ 'अपने' तुमने ये जितने गीत लिखे!

> उस दिन जब काली रजनी में ज्योत्स्ना का सकरण पीलापन मिटते तारों को गिन-गिनकर कर देता था घुँघले लोचन ! तुम समझीं थीं, तुम दूर बहुत ; तुम तो थीं जल-थल-अम्बर में ; प्रतिकण में तुम, प्रतिक्षण में तुम , तुम थीं स्पन्दन, तुम थीं जीवन !

#### भगवतीचरण वर्मा

मेरे प्राणों में तुम रो दी, मेरे स्वर में तुम हूक उठीं; मूरख जग कहता है मेरे तुमने ये जितने गीत छिखे!

#### अन्तरिक्ष.

प्रिय, कितना व्यापक अन्तरिक्ष , ये मेरे कितने शिथिल गान ! युग-युग के अगणित झोंकों में इन दो मॉसों का क्या प्रमान !

कल इन दो नयनों में अपने

भरकर असीमता के सपने,

मैंने गुरुता की एक नजर

डाली थी दुनियाँ के उत्पर!

फिर अपना मस्तक ऊँचा कर,

अपनी गर्नान्ध खुदी में भर,

मैं बोल उठा था गर्नोन्नत—

"भैं हूँ समर्थ, मैं हूँ महान!"

पर आज थका-सा, हारा-सा,
मैं फिरता हूँ मारा-मारा;
बैठा छोटे-से कमरे में,—
—वह भी न बन सकेगा अपना
कहता उसका कोना-कोना!
कितने ही आये, चले गये,
है कितनों को आना-जाना!—
होठों पर ले विषाद रेखा,
गत-जीवन की छायाओं से
मैं विरा हुआ हूँ सोच रहा:—

#### मगवतीचरण वर्मा

कितना नीचा मेरा मस्तक, कितना ऊँचा है आसमान!

न मॉगो

( ? )

तुम हॅंसकर मेरा प्यार न मुझसे मॉगो !
तुम नवल उषा की प्रथम पुलक की सिहरन !
तुम स्वप्न-विचुबित मुग्ध किरण की स्पन्दन !
तुम सौरभ से श्लथ मल्यन की मादकता !
तुम आशा की उच्छवसित मधुर कल-कूनन !
तुम क्या जानो गित का संघर्ष भयंकर—
जब असह न्यथा से मथ उठता है अन्तर ,
जब नयन उगलने लगते हैं अगारे ,
जब जल उठती है अवनि उबलता अम्बर !

, मध्याह्न काल के मह की मैं मृगतृष्णा , प्रत्येक चरण पर मेरे शत-शत खँडहर !

अनिमेष हर्गों में ले जीवन की सुषमा मेरा उजड़ा संसार न मुझसे मॉगो ! तुम हँसकर मेरा प्यार न मुझसे मॉगो ! (२)

तुम रसमय बेसुघ गान न मुझसे मॉगो! अपनी तरंग मे खुळती हुई छजीछी, किल्काओं का छिवजाळ छिये तुम रंगिनि! उल्लास-घवळ हिमहास छिये अघरों पर तुम मृत्य-रता, तुम उत्सव-व्रता तरंगिनि! तुम क्या जानो अपनी सीमा से उठकर किस मौन खितिज से छहरें छेती टक्कर किस असफळता की व्यथा छिये प्राणों में रह-रह कराह उठता है विस्तृत सागर!

#### भगवतीचरण वर्मा

मैं प्रख्यकाल की झंझा का पागळपन,
प्रत्येक साँस मेरी विनाश का क्रन्दन!
अवरों पर ले संगीत, दृत्य चरणों पर
मेरी भूली पहचान न मुझसे माँगो!
तुम रसमय बेसुध गान न मुझसे माँगो!

#### मानव

## [ 8 ]

जब किलका को मादकता में हँस देने का वरदान मिला, जब सरिता की उन बेसुध-सी ढहरों को कल-कल गान मिला, जब भूले - से, भरमाए - से भ्रमरों को -रस का पान मिला, तब इम मस्तों को हृदय मिला मर मिटने का अरमान मिला!

पत्थर - सी इन दो आँखों को जलधारा का उपहार मिला, सूनी-सी ठंढी सॉसों को फिर उच्छ्वासों का भार मिला, युग-युग की उस तन्मयता को कल्पना मिली, संचार मिला, तब इम पागल - से धूम उठे जब रोम-रोम को प्यार मिला!

भूखण्ड मापनेवाले इन पैरों को गति का भान मिला, छे लेनेवाले हाथों को साइस-बल का सम्मान मिला,

#### अगवतीचरण वर्मा

नम छूनेवाले मस्तक को निज गुम्ता का अभिमान मिला, तब एक शाप - सा हाय हमें सहसा सुख-दुख का ज्ञान मिला!

## [ ? ]

मह को युग-युग की प्यास मिली पर उसको मिला अभाव कहाँ ! पिक को पंचम की हुक मिली पर उसको मिला उराव कहाँ ! दीपक को जलना यहाँ मिला पर उसको मिला लगाव कहाँ ! निर्झर को पीडा कहाँ मिली! परथर के उर मे धाव कहाँ !

वारिद - माला से दकने पर
रिव ने समझा अपमान कहाँ ?
नगपित के मस्तक पर चदकर
हिम ने पाया सम्मान कहाँ ?
मधु - ऋतु ने अपने रंगों पर
करना सीखा अभिमान कहाँ ?
कह सकता है कोई किससे
कब किसका है अज्ञान कहाँ ?

वेडों को कर के गर्क किया
लहरों ने पश्चात्ताप कहाँ !
क्टों ने होकर नष्ट दिया
त्फानों को अभिशाप कहाँ !
पानी ने कब उछास किया
लहरों ने किया विलाप कहाँ !

#### भगवतोचरण वर्मा

बादल ने देखा पुण्य कहाँ ! दावा ने देखा पाप कहाँ !

## [ 3 ]

पर इस मिट्टी के पुतलों को जब स्पन्दन का अधिकार मिला, मस्तक पर गगन असीम मिला, फिर तल्बों पर संसार मिला! उन तत्वों के सम्राट बने जिनका इसका आधार मिला, फिर हाय असह - सा वहीं हमें यह मानवता का भार मिला!

जल उठी अहम की ज्वाल वही जब कौत्हल-सा प्राण मिला, हम महानाश लेते आये जब हायों को निर्माण मिला, बल के उन्मत्त पिशाचों को सुख - वैभव का कल्याण मिला, निर्बलता के कंकालों की छाती पर फिर पाषाण मिला!

इस छेने का देवत्व बढ़े, पशुता का इमें प्रसाद मिला; पर की तड़पन में, आँस में इसको अपना आहाद मिला; निज गुरुता का उन्माद मिला; निज लशुता का अवसाद मिला; बस यहाँ मिटाने को इमको मिटने का आशीर्वाद मिला!

## [8]

जब हमने खोली आँख वहीं
उठने की एक पुकार हुई,
रिव-शिश, उड़ भय से सिहर उठे
जब जीवन की हुंकार हुई,
'तुम हो समर्थ, तुम स्वामी हो !'
जब तत्वों की मनुहार हुई—
तब श्चिति की धुँघली रेखा में
खिच कर सीमा साकार हुई!

जब एक निमिष में युग-युग की व्यापकता व्याप्त विलोन हुई, जब एक दृष्टि में दश-दिश के बन्धन से छिन स्वाधीन हुई, जब एक श्वास में मानी की स्विमिल छाया प्राचीन हुई, तब एक शाह में मानव की गुरुता खिचकर भीहीन हुई!

जब इम संबर्कों की शक्ति प्रवरू निर्बंड संस्ति पर भार हुई, जब विजित पद-दिलत अणु अणु से भानव की जय जयकार हुई; जब जल में, यल में, अम्बर में अपनी सत्ता स्वीकार हुई; तब हाय अभागे इम लोगों की अपने ही से हार हुई!

[ 4 ] नारी के छविमय अंगों की छवि में मिल छविमय होने को

#### भगवतीचरण वर्मा

पृथ्वी की छाती फाड लिया इस ने चाँदी को, सोने को ! इस ने उनको सन्मान दिया पल-भर निज गुरुता खोने को , पर इस निज बल भी दे बैठे अपनी लघुता पर रोने को !

> असि निर्मित की यी छोई से अपने अभाव के भरने को, हिसक पशुओं के तीव्र नखों से अपनी रक्षा करने को, हमने कृषि काटी यी उस दिन निज तीव शुधा के हरने को, पर हाय हमारी भूख कि हम असि छाये खुद कट मरने को!

मथ डाले हैं सागर, अम्बर हमने प्रसार दिख्लाने को , हमने विद्युत को निगळ ळिया मानव की गति बन जाने को , हम ने तेलों को दाह दिया निश्चि में प्रकाश बरसाने को , पर आज हमारे खाद्य घिरे हैं हम को ही खा जाने को !

## [ \$ ]

देखो वैभव से रूदी हुई विस्तृत विशास बाजार यहाँ, देखो मरघट पर पदे हुए मिखमंगों के अम्बार यहाँ!

#### भगवतीचरण वर्मा

देखो मदिरा के दौरों में नव-योवन का संचार यहाँ, देखो तृष्णा की ज्वाला में जीवन को होते क्षार यहाँ!

केवल मुझा-भर अन्न — कहाँ है नारी में सम्मान यहाँ है केवल मुट्ठी-भर अन्न — कहाँ है है पुरुषों में अभि मान यहाँ है केवल मुट्ठी-भर अन्न — कहाँ है भले - बुरे का ज्ञान यहाँ है केवल मुट्ठी-भर अन्न — यही है वस अपना ईमान यहाँ।

अपने बोझे से दवे हुए
मानव को कहाँ विराम यहाँ ?
सुख-दुख की सँकरी सीमा में
अस्तित्व बना नाकाम यहाँ !
बनने की इच्छा का हमने
देखा मिटना परिणाम यहाँ—
'अभिलाषाओं की सुबह यहाँ ,
असफलताओं की शाम यहाँ !'

## [ • ]

अपनी निर्मित सीमाओं में इमको कितना विश्वास अरे! यह किस अशान्ति का कदन यहाँ ! किस पागळपन का हास अरे! किस स्नेपन में मिळ जाते मानव के विफळ प्रयास और!

#### मगवतीचरण वर्मा

क्यों आज शक्ति की प्यास प्रबंख बन गई रक्त की प्यास अरे !

> अपनेपन में छय होकर मी अपने से कितनी दूर अरे! इम आज भिखारी बने हुए निज गुरुता से भरपूर अरे! अपनी ही असफलताओं के बन्धन से इम मजबूर अरे! अपनी दीवारों से दब कर इम हो जाते हैं चूर अरे!

पय-भ्रष्ट हमें कर रही यहाँ अपनी अनियन्त्रित चाल और ! हस रही न्याल बनकर हमको यह अपनी ही जयमाल और ! हम प्रतिपल बुनते रहते हैं अपने विनाश का जाल और ! बन गये काल के हम स्वामी हैं अब अपने ही काल और !

िट ]
अम्बर को नत करने वाड्य
अपना अभिमान सुका न सका !
सागर को पी जानेवाड्य
ऑक्षों की प्यास मिटा न सका !
व्यापक असीम रचने वाड्य
निज सीमा स्वयं बुझा न सका !
अपनी भूडों की दुनिया में
सुख-दुखका ज्ञान सुछा न सका !

अपनी आहों में उंस्तृति के कन्दन का खर तू भर न सका ! अपने सुख की प्रतिछाया में जगको तू सुखमय कर न सका ! यह है कैसा अभिशाप अरे क्षमता रखकर तू तर न सका ! तू जान न पाया, जी न सका जो उसके पहले मर न सका !

है प्रेम तत्व इस जीवन का, यह तत्व न अब तक जान सका! त् दया-त्याग का मृत्य अरे अब तक न यहाँ अनुमान सका! त् अपने ही अधिकारों को अब तक न हाय पहचान सका! त् अपनी ही मानवता को अब तक है मानव पान सका!

## मानव

8

मनुष्य जब सगर्व कह उठा कि आज मान दो— मुझे महान मान दो । प्रकृति पुकार तब उठी—अरे कि शीश-दान दो— सगर्व शीश - दान दो !

> सहम रहा गगन-अशान्त तप्त - आह से भरा— सहम रही अशान्त-भ्रान्त रक्त - रंजिता घरा! उबल रहा समुद्र - और मेरु टूट गिर रहा। मनुष्य माल पर लिये विनाश की परम्परा!

अखण्ड सृष्टि यह समस्त खण्ड-खण्ड हो रही ,
मनुष्य की मनुष्यता खय विनष्ट रो रही !
मनुष्य शक्ति होन है, मनुष्य नाशवान है—
सशक्त जो, अजर-अमर-असीम एक ज्ञान है ;
अङ्ख जगा रहा मुकवि, मनुष्य आत्म-ज्ञान छो !''
समर्थ शीश - दान दो !

2

मिकी तुम्हें न यदि दया, मिकी तुम्हें न भावना , विनाश है मनुष्य तव समस्त शन-साधना !

विनाश तर्फ - बुद्धि सब ,
विनाश अध्ययन मनन ।
विनाश सृष्टि पर विलाप ,
विनाश तत्व का थमन ;
अवाघ बल अघीर गति ,
अलक्ष निज समर्थता ,
लिये मनुष्य कर रहा
विनाश का महा - सुजन !

असत्य मोग - वासना, असत्य सिद्धि कामना, मनुष्य सत्य त्याग है, मनुष्य सत्य भावना । कि को, धुको, करो मनुष्य प्रेम की उपासना । मिळी तुम्हें न यदि दवा, मिळी तुम्हें मानना । विनाश है मनुष्य तब समस्त ज्ञान - साधना ।

क्को, मकान जल रहे क्को नगर उजह रहे, क्को प्रलय उमझ रही, विनाश-धन घुमझ रहे!

> कराह - आह का धुँवा, हरेक साँस घुट रही। समस्त सम्यता, सुरुचि दक्टित, विनष्ट छुट रही।

#### मगवताचरण वर्मा

विशाल हास्य हैंस रही
सशक हिंस - बृत्तियाँ,
मनुष्य सृष्टि की धुरी
अशक आज खुट रही!
स्को मनुष्य ऑख में असीम अन्धकार है,
स्को मनुष्य पैर में विनाश का प्रहार है!
अको कि भूमि चूम लो, रुको कि तुम उखड़ रहे,
स्को मकान जल रहे, रुको नगर उजड रहे!

ट्राम ि१ ]

इम ठीक तरह चढ भी न सके

घर-घर-घर-घर चल पडी ट्राम!

ढुबले - मोटे, लम्बे - नाटे

यात्री बेंचों पर अदे हुए,

कुछ भीन विवशता से प्रेरित

थे मन को मारे खदे हुए,

कुछ अपनी जेन सम्हाले थे,

कुछ थे जेनों को तदे हुए,

इम भी कोने में चिपक गये

सुमिरन कर मन में राम-नाम!

इम ठीक तरह चढ भी न सके

घर-घर-घर-घर चल पडी ट्राम!

[ २ ] अंग्रेज, मारवाडी, सिंघी, हिन्दुस्तानी, बंगाली थे, कुछ असळी ठस आसामी थे, कुछ बने-ठने थे, जाळी थे,

#### भगवतीचरण वर्म

कुछ हँ सी-खुशी में मस्त और कुछ लड़ कर देते गाली थैं! जाने वालों, जाने वालों की मची हुई यी घूम-घाम! इस ठीक तरह चढ मी न सके घर-घर-घर-घर चळ पडी ट्राम!

[ 3 ]

कुछ फूँक रहे ये पैसों को निज हायों में सिगरेट छिये, कुछ सदे मैल को भी अपने मुहँ में ये कस कर वन्द किये, हम सोच रहे ये मृत्यु यहीं यह भाग्य हमारा कि हम जिये,

्ड्म उस मेले में देख रहे ये बद्दे नगर की टीम-टाम ! इस ठीक तरह चढ़ भी न सके घर-घर-घर-घर चळ पड़ी ट्राम !

[8]

दश गई ट्राम झटका खाकर,
दरवाजे पर ऑर्से घूमी,
मदमाती, इठलाती युवती
नयनों ने उसकी खिव चूमी,
आई उझइ की एक छहर ।
इँस कर मन की मस्ती झूमी,
"वी एक अप्सरा या कि परी,
रह गये सभी दिल याम-याम!

घर-घर-घर चळ पड़ी ट्राम!

[ ५ ]
कंधे से कथे भिद्दे हुए
थी भरी खचाखच ट्राम कहाँ!
औ' नहीं दिखाई देता था
तिल रखने का भी ठौर जहाँ।
हॅसती-सी बॉकी चितवन पर
बेंचें खाली हो गई वहाँ,
आदर से युवती बैठ गई
कुछ बल खाकर, कुछ ह्रम-झाम!
इम ठीक तरह चढ भी न सके
घर-घर-घर चल पड़ी ट्राम!

[ ६ ]

फिर चौराहे पर ट्राम रुकी,
अब चढी एक बुढिया जर्जर,
थीं शिथिल पिडल्गिं कॉप रहीं
थी हॉप रही, था उसको ज्वर,
वे सम्य और मनचले लोग चुप बैठे थे बन कर पत्थर!
भन और रूप के भिखमंगीं
को था दुखिया से कौन काम!
इम ठीक तरह चढ भी न सके
घर-घर-घर-घर चल पड़ी ट्राम!

[ • ]

हमने धन की दानवता से

देखा पीड़ित उन होगों को ,
वासना और तृष्णा से हत
उनकी आत्मा के रोगों को ,

#### भगवतीचरण वर्मा

उनके कर्लुषत उद्गारी को,
उनके उन कर्लुषत मोर्गो को!
कुछ धुन्ध सोचने हुए वहाँ
हम वापस लौटे घूम-धाम!
हम ठीक तरह चढ भी न सके
धर-धर-धर-धर चळ पढी ट्राम!

हमने सोचा अनियन्त्रित स्व से भरा हुआ यह कळकचा! कितना विशाल इसका वैभव! कितनी महान इसकी सचा! कितनी गँभीर इसकी गुरुता!— पर एक बात है अलबचा;

पशु बन कर मानव भूल गया

है मानवता का नाम-प्राम!

इम ठीक तरह चढ भी न सके

घर-घर-घर-घर चल पडी ट्राम!

# नूरजहाँ की कझ पर

तुम रजकण के देर उल्कों के तुम मन्न विदार!

किस आशा से देल रहे हो उस नम पर प्रतिवार

कि जिससे टकराता या कभी

तुम्हारा उन्नत भाल!

सुनते हैं, तुमने भी देला या वेभव का काळ,

घूक में मिळे हुए कंकाल!

तुम्हारे संकेतों के साथ

नाचता या साम्राज्य विशाक:

तुम्हारा कोघ और उ**छार** विगडते बनते थे भूपा**ड ,** किन्तु है आज कहानी रोष प्रबल है प्रवल काल की चाल!

## [ ? ]

एक समय पर्वत-मालाओं की प्रतिभ्वनि के साथ, तुम रोई थीं, प्रथम नमा कर, उस भूपर निज माथ कि जिस पर था सगर्व आरूद कुम्हारा गुरुतर भार! जीवन के पहले ही क्षण में वह जीवन की हार! पतन ही है जीवन का सार!

तुम्हारा प्यारा शैशव - काक स्वर्ग की सुषमा का आगार , ज्ञान के धुँघलेपन से शून्य किलकने हँसने के दिन चार , भाग्य की देवि ! भाग्य का तुम्हें वहीं तो था सारा उपहार !

[ ३ ]
देखे ये मुख-मयी कल्पना के शत शत प्रासाद ;
पुरूकित नयनों से देखा था तुमने वह आहाद
कि जिसको फिर पाने के लिए
रहीं रोतीं दिन रात !
स्विष्य का अन्धकार अज्ञात ,
आह बचपन के मुखद प्रभात !

दूसरों के हॅंसने के साथ पुरुक उठता था सारा गात ,

मन्द्र स्वर में सगर्व सोक्षास कहा था तुमने जीवन-नाथ ! [ ६ ]

प्रेम किया था उस चातक-सा, बुझी न जिसकी प्यास अरे सुधा के उन प्यालों का है विचित्र हतिहास कि जो होटों से लगते ही कलक जाते हैं हाय।

इच्छाऍ हैं प्रवल, किन्तु हैं असफल सकल उपाय भटकते हैं इम सब असहाय!

परिश्चितियों की विस्तृत परिधि, प्रेरणाओं का है समुदाय, गिरे नीचे नीचे दिन-रात, क्षणिक हैं सारे क्षीण उपाय, सुधा के हैं थोदे से बूँद, हाथ हैं अस्थिर चञ्चल हाय!

अरुण कपोलों में रस था, अधरों में अमृत-बोल ! तुम्हें ज्ञात भी था उन ऑखों की मदिरा का मोल ! कि जिनको कुछ रेखाएँ लाल हृदय उठता है काँप ! बना मृकुटियों का बॉकापन यौवन का अभिशाप , शेष है अब तक बही प्रलाप !

> किन्तु वह सौरभ और पराग— प्रेम का गर्व, प्रेम का ताप, और निश्छल निर्मेल अनुराग ! किया या तुमने कैसा पाप! कि वह सारा पावन वैभव उद्दंगया नभपर बनकर भाप!

[ 2 ]

आह ! माग्य से हुई तुम्हारी उस दिन ऑंकें चार, जिस दिन देखा था सलीम ने वह अपना संसार कि जिस अज्ञात खण्ड में उसे शान्ति थी अथवा भ्रान्ति ! अनायास तुम कॉप उठी थीं, थी वह प्रथम अश्रान्ति , देवि यह जीवन ही है क्रान्ति !

दास हो अथवा हो सम्राट विश्व भर की स्वामिनि है भ्रान्ति , परिस्थितियों का है यह चक्र जिसे इम सब कहते हैं कान्ति , भाग्य की देवि! भाग्य की भेंट सदा से है जीवन की शान्ति!

तृष्णा ! तृष्णा ! आह रक्त से रंजित तेरे हाथ ! विश्व खेळता है पागळ - सा उन पापों के साथ कि जिनके पीछे ही है लगा विषम रौरव का जाल !

मिटा भाग्य-सिंदूर तुम्हारा, रिक्त हो गया भाक, प्रेम ही बना प्रेम का काल!

आह अनजान शेर अफगन!
तुम्हारा सुख-साम्राज्य विशाल—
कौन-सा था वह गुरु-अपराध!
— नष्ट्र हो समा गया पाताल!
प्रेम का था कैसा उपहार!
मृत्यु बन गयी गलेकी माल!

[ १० ]

दुम रोई थीं, भाग्य हैंसा था, या अद्भुत व्यवहार ! आह शेर अफगन ! गूँजी थी वह सकरण चीरकार

#### भगगतीचरण वर्मा

कि जिससे हृदय-रक्त मिलकर बना नयनों का नीर । तुम समझी थीं इक न सकेगी यह सरिता गम्भीर, किन्तु है निर्वेल हृदय अधीर।

> आह वह पतिघातक का प्यार ! वासना का उन्माद गॅभीर ! कसक का भी होता है अन्त , क्षणिक है सदा वेदना पीर , कठिन है कठिन आत्म-बिट्टान , कठिन हैं ये मनसिज के तीर !

## [ 88 ]

एक परिधि है उद्गारों की, परिमित है परिताप ! मिट जाती है हृदय-पटल से वह स्पृति-छाया आप कि जिसका पाँच वर्ष तक देवि

किया तमने सन्मान !

उस अशान्ति की इलचल को करने को अन्तर्ध्यान किया आकाक्षा का आहान!

बर्नी उस दिन साम्राज्ञी और हुआ तुमको तृष्णा का ज्ञान ; आह! वह आत्म-समर्पण, हार! उसी दिन छाप हो गया मान! उसी दिन तुमने पह में किया पतन ह्पी मदिरा का पान!

## [ 42 ]

"और!और!" की ध्विन प्रतिध्विन है, "और! और! कुछ और!"
तृप्ति असम्भव है, चलने दो उन प्यालों के दौर
कि जिनके पीने ही के साथ
अधक उठती है प्यास!

हुक हुक पहते हैं पागल से, आह क्षणिक उल्लास — आत्म-विस्मृति का यह उपहास !

महत्वाकाक्षा । उफ उन्माद ! हुआ जिसको तेरा आभास , उठा ऊँचे बन कर उत्साह , गिरा नीचे बन कर निःश्वास ! पराजय की सीढी है विजय अरे भ्रम है भ्रम है विश्वास ! [ १३ ]

घरा घसकती थी, असह्य या देवि दुम्हारा भार; उन कोमळ चरणों के नीचे था समस्त संसार कि जिनमें चुभते थे तत्काल

फूल भी बन कर शूल ! साम्राज्ञी थीं, किन्तु दैव था

साम्राज्ञी थीं, किन्तु दैव था क्या तुम पर अनुकूल ! यहीं तो थी जीवन की भूल !

> शक्ति की खामिनि ! भोगविलास सदा है सुल वैभव का मूल , किन्द्र खुल गयी अचानक आँख प्रकृति ही है इसके प्रतिकृल ; आज कल ! आह श्वणिक ऐस्वयें! हुए सुख-खप्त सभी निर्मृत !

उच्च शिखर या आकांक्षा का, नीचे या अज्ञात ! खेळ रहा या वहाँ परिस्थिति का वह झंझावात कि जिसके चक्कर में पड़कर विजय बन जाती व्यङ्ग ! तुम्हें गर्व था उस यौवन पर, या अनुकूळ अनङ्ग ; आह दीपक पर मुख्य पतङ्ग !

अचानक पल भर में ही देवि, लोप हो गया सकल रस-रङ्ग ; झक गया माथ, गिर पडा मुकुट व्यर्थ हो गया भृकुटि सारङ्ग ; गिराया जहाँगीर को किन्तु गिरीं तुम भी तो उसके सङ्ग !

#### [ 84 ]

"गिर सकती हो !" क्या इसका भी था तुमको अनुमान !

एक कल्पना की छाया है यह सारा अभिमान

कि जिससे प्रेरित होकर देवि

बनीं तुम निपट निश्च ।

उठते गिरते ही रहते हैं राजा हो या रङ्क!

अभिट हैं ये विधिना के अड़ा!

अरे दो ही हिचकी की बात— हृदय में समा गया आतङ्क; रुक गयी जहाँगीर की श्वास, द्युक गयी मद की चितवन वङ्क; बना जीवन जीवन का भार, और जीवन ही बना कल्ड्क!

## [ १६ ]

जो कि सिंहर उठते थे भय से देख चढ़े भ्रूचाप, उनकी ही आँखों में देखा तुमने वह अभिशाप कि जिसके व्यङ्ग दृदय में हाय चुभ गये बन कर तीर! बदला ही तो था, बदला है देवि सदा बेपीर! साग में कब होता है नीर!

अरी साम्राज्ञी! वह साम्राज्य मिट गया बन कर उष्ण समीर,

#### भगवतीचरण वर्मा

और उच्छृङ्खल ऊँचा भाल ग्रुका नीचे बन कर गम्भीर ; नाश की स्वामिनि! तुम बन गर्थी नाश के लिए नितान्त अधीर !

\* -

## [ १७ ]

पे रजकण के देर तुम्हारा है विचित्र हैतिहास !
तुम मनुष्य की उन अभिलाषाओं के हो उपहास
कि जिनका असफलता है अन्त
और आशा जीवन !
बना अजान खण्ड ही यह लो आज तुम्हारा सदन ,
कभी उत्थान, कभी है पतन !

वासनाओं का यह संसार भयानक भ्रम का है बन्धन; और इच्छाओं का मण्डल आदि से अन्त रदन है रदन, एक अनियंत्रित हाहाकार इसीको कहते हैं जीवन।

जो तुम आ जाते एक बार !

बो तुम आ जाते एक बार !

कितनी करणा कितने सँदेश

पथ में बिछ जाते बन पराग ,

गाता प्राणों का तार तार

अनुराग-भरा उन्माद-राग ;

ऑसु हेते वे पद पखार !

इँस उठते पत्न में आर्द्र नयन घुत्न जाता ओठों से विषाद , छा जाता जीवन में वसन्त छुट जाता चिर-संचित विराग ; ऑसें देतीं सर्वस्व बार !

संसार

निश्वासों का नीड, निशा का बन जाता जब शयनागार, छुट जाते अभिराम छिन्न युक्ताविष्यों के बन्दनवार, तब बुझते तारों के नीरव नयनों का यह हाहाकार, भाँस से लिख लिख जाता है 'कितना अस्थिर है संसार!'

> हँस देता जब प्रात, सुनहरे अञ्चल में बिखरा रोली, हहरों की बिछलन पर जब मचलीं पड़तीं किरणें भोली,

तब किंग्या चपचाप उठाकर पछव क घूँवट सुकुमार. छलकी पलकों से कहती हैं 'कितना मादक है संसार!' देकर सौरभ दान पवन से कहते जब मुरझाये फल. 'जिसके पथ में बिछे वही क्यों भरता इन ऑखों में घल !' 'अब इनमें क्या सार' मधुर जब गाती भौरों की गुजार, मर्मर का रोदन कहता है 'कितना निष्ठर है संसार !' स्वर्ण-वर्ण से दिन लिख जाता जब अपने जीवन की हार. गोधूली नम के ऑगन में देती अगणित दीपक वार, हँसकर तब उस पार तिमिर का कहता बढ बढ़ पाराबार . 'बीते युग, पर बना हुआ है अब तक मतवाला संसार!' स्वप्न-लोक के फुलों के कर अपने जीवन का निर्माण, 'अमर हमारा राज्य' सोचते हैं जब मेरे पागल प्राण, आकर जब अज्ञात देश से जाने कैसी मृदु झंकार . गा जाती है करण स्वरों में 'कितना पागळ है संसार !"

तुम्हे बॉध पाता सपने में !

तो चिरजीवन-प्यास बुझा
केती उस छोटे क्षण अपने में !
पावस-धन-सी उमड विखरती,
शरद-निशा-सी नीरव धिरती,
भो छेती जग का विषाद
दुस्रते रूष्टु ऑसू-कण अपने में !

मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरभ बन कण-कण बस जाती, भरती मैं संसुति का क्रन्दन इँस जर्जर जीवन अपने मैं!

सबकी सीमा बन सागर-सी, हो असीम आलोक लहर-सी, तारों मय आकाश छिपा रखती चंचल तारक अपने में!

शाप मुझे बन जाता वर-सा, पतझर मधुका मास अजर-सा, रचती कितने स्वर्ग एक छघ प्राणी के स्पन्दन अपने में !

साँसें कहतीं अमर कहानी,
परू-परू बनता अमिट निशानी,
प्रिय, मैं छेती बॉध मुक्ति
सौ-सौ लघुतम बन्धन अपने में!
तुम्हें बॉध पाती अपने में!

बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ !
नींद थी मेरी अचल निस्पन्द कण कण में ,
प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में ,
प्रक्य में मेरा पता पद-चिह्न जीवन में ,
बाप हूँ जो बन गया वरदान बन्धन मे ,
कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ !

नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निदुर दीपक हूँ, फूल को उर में लियाये विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से लॉह वह चल हूँ, दूर दुमसे हूँ अखण्डी सुगागिनी भी हूँ!

भाग हूँ जिससे दुलकते बिन्दु हिमजल के , शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पाँबदे पल के , पुलक हूँ वह जो पला है किठन प्रस्तर में , हूँ वही प्रतिविम्ब जो आधार के उर में , नील धन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ !

नाश भी हूँ मैं अनन्त विकास का कम भी, त्याग का दिन भी चरम आशक्ति का तम भी, तार भी आधात भी झड़ार की गति भी, पात्र भी, मधु भी, मधु भी, मधु विस्मृति भी; अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हूँ !

## प्रिय चिरन्तन है सजनि

प्रिय चिरन्तन है सजनि खण-खण नवीन सहागिनी मैं!

> दवास में मुझको छिपा कर वह असीम विशाल चिर घन , शून्य में जब छा गया उसकी सजीली साध-सा बन , छिप कहाँ उसमें सकी बुझ बुझ जली चल दामिनी मैं।

**छाँह को** उसकी सजनि नव आवरण अपना बनाकर, श्रृ में निज अश्रु बोने में पहर सूने बिताकर,

प्रात में हॅस छिप गई ले जलकते हम यामिनी मैं !

मिलन-मन्दिर में उठा दूँ जो सुमुख से सजल गुंठन , मैं मिटूँ प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सिलल-कण ,

> सजिन मधुर निजत्व दें कैसे मिॡूँ शिममानिनी मैं।

दीप-सी युग-युग जलूँ पर वह सुभग इतना बता दे, फूँक से उसकी बुहूँ तब क्षार ही मेरा पता दे!

वह रहे आराध्य चिन्मय
मृण्मयी अनुरागिनी मैं !

रेसजल सीमित पुतिलियों पर चित्र अमिट असीम का वह ,
चाह एक अनन्त बसती प्राण किन्तु ससीम-सा यह ;
रजकणों में खेलती किस
विरज विधु की चाँदनी मैं !

पथ देख बिता दी रैन

पथ देख विता दी रैन

मैं प्रिय पहचानी नहीं!

तम ने घोया नभ-पंथ

सुवासित हिमचल से,

सुने ऑगन में दीप

जला दिये झिलमिल-से,

आ प्रात बुझा गया कौन

अपरिचित, जानी नहीं!

घर कनक-थाल में मेघ सुनहला पाटल-सा , कर बालारुण का कलश विद्ग-रव मगल-सा ,

आया प्रिय पथ से प्रात

सुनाई कहानी नहीं!

मैं प्रिय पहचानी नहीं!

नव इन्द्रधनुष-सा चीर

महावर अजन छे;
अल्डि-गुंजित मीलित पंकज—

—नुषुर रुनझन छे,

फिर आई मनाने सॉझ

में बेसुध मानी नहीं!

इन इवासों को इतिहास ऑकते युग बीते ; रोमों में भर भर पुलक लौटते पल रीते :

यह दुलक रही है याद

नयन से पानी नहीं!

अलि कुहरा-सा नभ, विश्व मिटे बुद्बुद्-जल-सा , यह दुग्व का राज्य अनन्त रहेगा निश्चल-सा ;

हूँ प्रिय की अमर सुहागिनि

पथ की निशानी नहीं!

मुसकाता संकेत भरा नभ

मुसकाता संकेत भरा नभ

अल्लि क्या प्रिय आने वाले हैं !
विद्युत् के चल्ल स्वर्णपाश में बँध हँस देता रोता जलधर,
अपने मृदु मानस की ज्वाला गीतों से नहलाता सागर;
दिन निश्चि को, देती निश्चि दिन को
कनक-रजत के मधु-प्याले हैं!

अिल क्या प्रिय आने वाले हैं!

मोती विखरातीं नूपुर के छिप तारक परियाँ नतेन कर ;
हिमकण पर आता जाता मलयानिल परिमल से अंजलि भर ।

भ्रान्त पथिक-से फिर फिर आते

विसमित पर क्षण मतवारे हैं ! अस्टि क्या प्रिय आने वारे हैं !

स्वन वेदना के तम में, सुधि जाती सुख सोने के कण भर , सुर्घनु नव रचतीं निश्वारें, स्मित का इन भीगे अधरों पर ,

आज ऑसुओं के कोषों पर

स्वप्न बने पहरे वाले हैं!

अलि क्या प्रिय आने वाले हैं !

नयन अवणमय अवण नयनमय आज हो रहे कैसी उल्झन ! रोम रोम में होता री सिख एक नया उर का-सा स्पन्दन !

पुलकों से भर फूल बन गये जितने प्राणों के छाले हैं! अलि क्या प्रिय आने वाले है!

में नीरभरी दुख का बद्छी।

मैं नीरभरी दुख की बदली!

स्पन्दन में चिर निस्पन्दन बसा , क्रन्दन में आहत विश्व हॅसा ,

> नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झंदिणी मचली,

मेरा पग पग संगीतभरा, श्वासों से स्वम - पराग झरा,

> नम के नव रॅग बुनते दुक्छ, छाया में मलय वयार पछी!

मैं श्वितिज-भ्रकुटि पर घिर घृमिल , चिन्ता का भार बनी अविरल ,

> रज-कण पर जल्ल-कण हो बरसी नवजीवन - अंकुर बन निकली!

पय को न मिल्लन करता आना पद-चिद्व न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में
सुख की सिहरन हो अन्त खिळी !
विस्तृत नम का कोई कोना,
मेरा न कभी अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही
उमडी कळ थी मिट आज चळी !

रूपिस तेरा घन-केश-पाश! रूपिस तेरा घन-केश-पाश! श्यामल-श्यामल कोमल-कोमल, लहराता सुरभित केश-पाश!

नभगङ्गा की रजत घार में , भो आई क्या इन्हें रात ! कम्पित हैं तेरे सजल अंग , सिहरा-सा तन हे सद्यस्नात ! भीगी अलकों के छोरों से

चूर्ती बूंदे कर विविध लास! रूपिस तेरा घन-केश-पाश!

सौरभ-भीना झीना गीला किपटा मृदु अंजन-सा दुकूल ,

> चल अंचल से झर झर झरते पथ में जुगन् के स्वर्ण-फूल; दीपक से देता बार बार

> > तेरा उज्ज्वल चितवन-विलास । रूपसि तेरा धन-केश-पाश ।

उच्छ्वसित वक्ष पर चचल है वक - पॉर्तो का अरिवन्द-हार; तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलयज वयार;

केकी-रव की नूप्र-ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास ; रूपिस तेरा धन - केश - पाश ! इन स्तिग्ध लटों से छा दे तन पुलकित अङ्कों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुम्बन से अङ्कित कर इसका मृदुल भाल ; दलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास ! रूपिस तेरा धन - केश - पाश ! धीरे धीरे उतर क्षितिज से घीरे घीरे उतर क्षितिज से आ वसन्त - रजनी । तारकमय नव वेणी बन्धन: शीशफूल कर शशि का नृतन ; र्दिम-बलय सित धन-अवगुंठन : मुक्ताइल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी ! पुरुकती आ वसन्त रजनी! मर्मर की सुमधुर न्पुरध्विन ; अलि-गुजित पद्मी की किंकिणि, भर पदगति में अलस तर्गिण , तरल रजत की धार बहा दे मृदु स्मित से सजनी ! विहेंसती आ वसन्त - रजनी ! पुलकित ख्रां की रोमावलि . कर में हा स्मृतियों की अंजलि . मलयानिल का चल दुकुल अलि ! घिर छाया-सी स्याम, विश्व को

आ अभिसार बनी ! सकुचती आ वसन्त - रजनी !

सिहर सिहर उठता सिरता-उर;
खुळ खुळ पडते सुमन सुधा-भर;
मचळ मचळ आते पळ फिर फिर,
सुन प्रिय की पदचाप हो गई
पुळकित यह अवनी!
सिहरती आ वसन्त - रजनी!

ल्य गीत मिद्र, गित ताल अमर ल्य गीत मिद्र, गित ताल अमर, अप्सरि. तेरा नर्तन सुन्दर!

आलोक तिमिर सित असित चीर,
सागर गर्जन रुनझुन मँजीर;
उद्यता झंझा में अलक-जाल,
मेघों में मुखरित किंकिण स्वर!
अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर!

रिव-शिश तेरे अवतंस छोछ , सीमन्त जटित तारक अमोछ ; चपछा विभ्रम, स्मित इन्द्रधनुष , हिमकण बन झरते खेद-निकर ! अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर !

युग हैं पलकों का उन्मीलन , स्पन्दन में अगणित लय जीवन ; तेरी श्वासों में नाच-नाच , उठना बेसुघ जग सचराचर ! अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर! तेरी प्रतिध्वनि बनती मधुदिन , तेरी समीपता पावस-क्षण ,

रूपित ! छूते ही तुझमें मिट , जड पा लेता वरदान अमर ! अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर !

जह कण कण के प्याले झलमल , छलकी जीवनमदिरा छलछल ,

> पीती थक धुक छुठ झूम झूम ; त् घूट घूट फेनिल सीकर! अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर!

बिखराती जाती तू सहास ; नव तन्मयता उछास छास ;

> हर अणु कहता उपहार बनूँ पहले छू लूँ जो मृदुल अधर! अष्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर!

हे सृष्टिप्रख्य के आलिंगन! सीमा - असीम के मूक मिलन! कहता है तुझको कौन घोर तू चिर रहस्यमिय कोमलतर! अप्सरि, तेरा नर्तन सुन्दर! तेरे हित जलते दीय-प्राण.

तर हित जलते दाप-प्राण,
खिलते प्रसून हॅसते विहान;
श्यामागिनि! तेरे कौतुक को
बनता बग मिट मिट सुन्दरतर!
प्रिय-प्रेयसि! तेरा लास अमर!

मधुर मधुर मेरे दीपक जल ।

मधुर मधुर मेरे दीपक जल !

युग-युग प्रति दिन प्रतिक्षण प्रतिपल ,

प्रियतम का पथ अल्लोकित कर !

सौरभ फैला विपुल घूप बन, मृद्ल मोम-सा घुल रे मृदु तन ; दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित , तेरे जीवन का अणु गल गल! पुलक पुलक मेरे दीपक जढ़! सारे शीतल कोमल नूतन, माँग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझमें मिल! सिहर सिहर मेरे दीपक जल ! जलते नभ मैं देख असख्यक, स्नेह्हीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता. विद्यत छे घिरता है बादल! विहँस विहँस मेरे दीपक जल! द्रम के अंग इरित कोमलतम, च्वाला को करते हृदयगम, वसुधा के जड़ अन्तर में भी, बन्दी है तापीं की इलचल! बिखर बिखर मेरे दीपक जल! मेरी निश्वासी से द्रुततर, सुभग न त् बुझने का भय कर; में अंचल की ओट किये हूँ, अपनी मृदु पलकों से चंचल। सहज सहज मेरे दीपक जल ! सीमा ही लघुता का बन्धन, है अनादि तू मत घडियाँ गिन, मैं हम के अक्षय को बी से तु झमें भरती हूँ आँसू-जळ!

मजल मजल मेरे दीपक जल! तम अभीम तेरा प्रकाश चिर. खेलेंगे नव खेळ निरन्तर: तम के अण अणु में विद्यत-सा अभिट चित्र अंकित करता चल ! सरल सरल मेरे दीपक जल! त जल जल जितना होता क्षय. वह समीप आता छलनामय . मधर मिलन में मिट जाना त उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल ! मदिर मदिर मेरे दीपक जल ! प्रियतम का पथ आळोकित कर ! क्या जलने की रीति शलभ समभा दीपक जाना क्या जलने की रीति शलभ समझा दीपक जाना। धेरे है बन्दी दीपक को की वेला. **खा**ला दीन शलभ भी दीप शिखा से सिर धन धन खेला! इसको क्षण सन्ताप भोर उसको भी बुझ जाना ! इसके झुलसे पंख, धूम की उसके रेख रही. इसमें वह उन्माद न उसमें शेष रही ! ज्वाला जग उसको चिर-तृप्ति कहे या समझे पछताना ! प्रिय मेरा चिर दीप जिसे छू उठता जीवन . जल दीपक का आलोक शलभ का भी इसमें क्रन्दन !

युग-युग जल निष्कम्प इसे जलने का वर पाना ! धूम कहाँ विद्युत लहरी से है निश्वास भरा, झंझा की कम्पन देती चिर जागृति का पहरा! जाना उज्ज्वल प्रात न यह काली निशि पहचाना ! जब यह दीप थके तब आना ! जब यह दीप थके तब आना ! यह चंचल सपने भोले हैं, हगजल पर पाले मैंने मृद् पलकों पर तोले हैं. दे सौरभ से पंख इन्हें सब नयनों में पहुँचाना । सार्घे करणा-अङ्क ढली हैं. सान्ध्य गगन-सी रंगमयी पर पावस की सजला बदली हैं, विद्युत के दे चरण इन्हें उर उर की राह बताना ! यह उडते क्षण पुलकभरे हैं. सुधि से सुर्भित स्नेह्धुले, ज्वाला के चुम्बन से निखरे हैं, दे तारों के प्राण इन्हींसे सूने क्वास बसाना ! यह स्पन्दन हैं अङ्क व्यथा के . चिर उज्जबल अक्षर जीवन की बिखरी विस्मृत क्षार-कथा के , कण का चल इतिहास इन्हीं से लिख लिख अजर बनाना ! लो ने वर्ती को जाना है. वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने रज का अञ्चल पहचाना है, चिर बन्धन में बाँघ इन्हें घुलने का वर दे जाना !

यह मन्दिर का दीव इसे नीरव जलने दो यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो ! रजत-शंख-घड़ियाल खर्ण-वशो-वीणा खर, गये आरती-वेळा को शत शत छय से भर, जब था कलकंठों का मेला. विहॅंसे उपल तिमिर था खेला . अब मन्दिर में इष्ट अकेला . इसे अजिर का शून्य जलाने को गलने दो! चरणों से चिह्नित अलिंद की भूमि सुनइली, प्रणत शिरों के अङ्क लिये चन्दन की दहली, झरे समन विखरे अक्षत सित. धूप अध्र नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होंगे अन्तर्हित. सबकी अर्चित कथा इसी छी में पलने दो पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिष्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया . सॉसों की समाधि, सा जीवन, मसि-सागर - सा पन्थ गया बन . इका मुखर कण कण का स्पन्दन , इस ब्वाला में प्राण रूप फिर से दलने दो ! झंझा है दिग्भ्रान्त रात की मूर्च्छा गहरी, आज पुजारी बने, ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक छौटे दिन की इलचल , तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल . द्त सॉझ का इसे प्रभाती तक चलने दो !

## रामकुमार वर्मा

प्रिय । तुम भूले मैं क्या गाऊँ <sup>१</sup>

प्रिय ! तुम भूले मैं क्या गार्ऊ ! जिस ध्वनि में तुम बसे उसे ,

जग के कण-कण मे क्या बिखराऊँ!

प्रिय! तुम भू छे मैं क्या गाऊँ!

शब्दों के अधखुले द्वार से अभिलाषाएँ निकल न पातीं। उच्छ्वासों के लघु-लघु पथ पर इच्छाएँ चलकर थक जातीं।

हाय, स्वप्त-संकेतीं से मैं,

कैसे तुमको पास बुलाऊँ !

प्रिय! तुम भूले मैं क्या गाऊँ !

जुद्दी-सुरभि की एक लद्दर से निशा बद्द गई, डूबे तारे!

अभु-विन्दु में डूब-डूबकर, दग-तारे ये कभी न द्दारे!

दुख की इस जायित में कैसे,

तुम्हें जगाकर मैं सुख पाऊँ ! प्रिय! तुम भूले मैं क्या गाऊँ !

#### यह तुम्हारा होस आया

यह तुम्हारा हास आया । इन फटे-से बादलों में कौन-सा मधुमास आया ! यह तुम्हारा हास आया ।

आँख से नीरव व्यथा के
दो बद्दे आँद्ध बहे हैं,
सिसिकियों में वेदना के
व्यूह ये कैसे रहे हैं!
यक उज्ज्वल तीर-सा रिव-रिश्म का उछास आया।
यह तुम्हारा हास आया।

एक दीपक-किरण-कण हूँ एक दीप-किरण-कण हूँ। भ्रम्न जिसके कोड मे है,

उस अनल का हाथ हूँ मै। नव प्रभा लेकर चला हूँ,

पर जलन के साथ हूँ मैं। सिद्धि पाकर भी तुम्हारी

> साधना का ज्वलित क्षण हूँ। एक दीपक-किरण-कण हूँ।

ब्योम के उर में अपार

भरा हुआ है जो अँधेरा—

और जिसने विश्व को

दो बार क्या, सौ बार घेरा ।

उस तिमिर का नाश करने—

के लिए मैं अखिल प्रण हूँ। एक दीपक-किरण-कण हूँ।

शहम को अमरत्व देकर

प्रेम पर मरना सिखाया। सूर्यं का सन्देश छेकर

रात्रि के उर मे समाया। पर तुम्हारा स्नेह खोकर---

भी तुम्हारी ही शरण हूँ।
एक दीपक-िकरण-कण हूँ।

मौन करुणा में तुम्हारी मौन करणा का सहारा चाहता हूं! जानता हूँ, इस जगत मे फूल की है आयु कितनी, और यौवन की उभरती, सॉस में है वायु कितनी। इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाइता हूँ। में तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ ! प्रश्न चिह्नों में उठी हैं भाग्य-सागर की हिलोरें। ऑसुओं से रहित होंगी क्या नयन की निमत कोरें ? जो तुग्हें कर दे द्रवित वह अश्रु-धारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जोडकर कण कण कृपण आकाश ने तारे सजाये। जो कि उज्ज्वल हैं सही. पर क्या किसीके काम आये ? प्राण ! मैं तो मार्ग-दर्शक एक तारा चाहता हूँ । मैं तुम्हारी मौन करणा का सहारा चाहता हूँ! यह उठा कैसा प्रभंजन ! जुड गई जैसे दिशाएँ ! एक तरणी, एक नाविक और कितनी आपदाएँ! क्या कहूँ, मँझघार में ही मैं किनारा चाहता हूँ ! में तुम्हारी मौन कडूणा का सहारा चाहता हूँ!

चट्टान हृद खड़ी, कड़ी, टेढ़ी, अखंड, चड़ान अडल, जड़ सी विषणा।

## रामकुमार वर्मा

भू मंडल में निर्भीक वायु मडल का शून्यान्तर विगाड ! झाडों के झुंड चपेट भूमि पर बैठी है बनकर पहाड !! चुपचाप इजारों लाखों मन का पिड बनी भू खंड फाड ! भूकम्पों की दुर्घर्ष शक्तियाँ उसको क्या पाई उखाड !

> ना परिवर्तन को रोक, अमर जोवन का लेकर मबल मंत्र । चट्टान खडी है, आदि सृष्टि निर्माण देख, मीषण स्वतंत्र ॥

वर्षाओं का आघात बीच में खडी हुई निर्भीक भ्रान्त । जैसे चामुंडा और प्रहारों में अविरत ये चर ध्वान्त ॥ सब यके, एक चद्दान विश्व की सुदृढ शक्ति सपूर्ण नान्त । केन्द्रित दिग्कोण चतुर्भुज-सी शासन करती-सी अखिल प्रान्त ॥

यह महाशक्ति सौन्द्र्यं । विजय सौन्द्र्यं । अटलता का विधान ! मैं था मुरझाया फूल आज , बन गया शक्ति का बीज शान ॥

तेरी श्टूट कोरों में मेरे उलझ गये हैं नयन कोर। तेरी गुरुता पर चढकर नम तक फैले मेरे नयन छोर। तेरी दृढता में आज सुदृढ हो गई भावना की हिलोर। तेरी अखंडता देख, देखता हूँ मैं उर दृढता विभोर।

अब कहाँ पराजय, कहाँ दीनता , कहाँ क्लैंब्य है कहाँ द्वार ?

ओ शिलाखंड! मैं कठिन भाग्य

की तरह हो गया दुर्निवार ॥

हाँ, एक बात ! क्या तुझमें कोई सिसक रही अभिशस वह कौन अहत्या, ओ नारी ! तू कहाँ रही यों सिक्त-तस ! क्या बीतराग की एक किरण खा पाई प्रेम की किरण सस ! क्या इस कठोरता की रोकी-सी दृढता में है उर विख्स !

## रामकुमार वर्मा

किसकी दृढता ! किसका क्रन्दन ! ओ ठहर, विश्व के व्यथित पाप ! तू आज शिला बनकर नारी के ऑसू भी पी गया आप !

प्रातः बेळा का भ्रम, मुनि का नियमित क्रम, नारी-तन अनुपम।
ये तीनों जैसे एक दूसरे के विद्रोही, क्रूर, विषम॥
यह विधि का गुरु षड्यंत्र और निर्जन-निर्दित एकाकी तम।
फिर एक अधम का मदन अन्ध, सरळा नारी का यौवन-भ्रम॥

किसका है यह अपराध! अरे गोतम!

चुप, अपना हृदय थाम।
यह नारो है वंचिता, दया की पात्री,
निश्चय ही अकाम।

पर टेढ़ा-सा पाषाण रूप मे आह ! निकल ही गया शाप । यह शिला, वाह ! अपराघों की अच्छी बनकर रह गई माप !! अब है कटोरता क्या ! किसका है रुदन ! और किसका बिलाप ! यह है विधान, आ चंड रिस ! तू तप, तेरा हो चिर प्रताप !!

> वर्षा ! तू निज आघातों से दे , इसी शिला को तोड फोड ! हिम ! कुंठित कर, पत्थर के भीतर कंकालों के जोड जोड !!

कोमलता की प्रतिहिंसा ! यह है मेरे सम्मुल शिला खंड । निर्बलता अपनी अनफलता में, बनी सुदृढ अतिशय प्रचंड ॥ उस पर, अब वर्षा के प्रचंड अभिशाप हिमोपल खंड खंड किन कर गळ जाते हैं, अपने ही दंडों से पा रहे दंड ॥

लेकिन यह है चट्टान, आज अपने कण कण में रही जाग। इसमें न एक भी अंश घदन है, इसमें है परिन्यास आग॥

# रामकुमार वर्मा

स्या इसमे है परिव्यास आग १ मुझमें भी जागी यही आग ।
मैं हुढ हूं, मागर उठे, देखना, निकल न आये कहीं झाग ॥
मैं हुँ अखंड, कायरता का मुझमे न कहीं भी लगा दाग ।
आकर चाहे मुझको देखे, भूमंडल का प्रत्येक भाग ॥
मैं अपने प्रण की प्रकट शक्ति से ,

चिर वर्षों तक हूँ प्रचंड ! हढ खडी, कडी, टेढी, अखंड , चट्टान अटल, जड-सी विषण्ण ॥

साघना-मङ्गीत

आज मेरी गति, तुम्हारी आरती वन जाय ! आरती घूमे कि खिचता जाय

रंजित क्षितिज - घेरा,

धूम-सा जलकर् भटकता

उड चले सारा अधिरा।

हो शिखा खिर, प्राण के

प्रण की अचल निष्कंप रेखा ,

हृदय में ज्वाला, हँसी में

दीप्ति की हो चित्र-छेखा ।

श्वास ही मेरी, विनय की भारती बन जाय! आज मेरी गति, तुम्हारी आरती बन जाय!

यह हँसी मन्दिर बने

मुस्कान क्षण हों द्वार मेरे,

तुम मिलो या मैं मिलू

ये मिलन-पूजा-हार मेरे ।

आज बन्धन ही बनेंगे

मुक्ति के अधिकार मेरे,

क्यों न मुझमें अवतित

होकर रही स्वरकार! मेरे !

प्राण-वशी प्रेम की ही चिर-व्रती बन जाय! आज मेरी गति, तुम्हारी आरती बन जाय!

फूछ वाछी फूल-सी हो फूल वाली। किस सुमन को सॉस तुमने आज अनजाने चुरा छी ! सब प्रभा की रेख दिनकर ने गगन के बीच खींची। तब तुम्हींने भर मधुर मुस्कान किल्याँ सरस सीची, किन्तु दो दिन के सुमन से कौन-सी यह प्रीति पाली ! प्रिय तम्हारे रूप में सुख के छिपे संकेत क्यों हैं ? और चितवन में उलझते प्रश्न सब समवेत क्यों हैं! मैं करूँ स्वागत तुम्हारा भूलकर जग की प्रणाली॥ तुम सजीली हो, सजाती हो सुहासिनि, ये छताएँ, क्यों न कोकिल कण्ठ मधु ऋतु में तुम्हारे गीत गाएँ! मैंने यह छटा जब कि अपने हृदय के बीच पा ली! फूल-सी हो फूल वाली।

नूरजहाँ कहता है भारत तेरे गौरव की एक कहानी, वैभव भी बल्हिहार हुआ पा तेरे मुख का पानी।

# रामकुमार वर्मा

न्रजहाँ ! तेरा सिहासन था कितना अभिमानी ! तेरी इच्छा ही बनती थी जहाँगीर की रानी !

> फूलों के थौवन से सिज्जत— केश-राशि थी खोली, तन से तो त् युवती थी पर— मन से कितनो भोली!

एक स्वप्न था कभी आगरे ने विस्मित हो देखा, मुगलों के भाग्यों में था वस एक सुनहली रेखा। उस रेखा से ही सिंजत तेरी मृदु आकृति आई, जिस पर छिब-विभूति सोई थी यौवन में अलसाई!

> सिहासन के मिणयों ने थी— शोभा वही निहारी, जिसके छिए सछीम— शाहजादे से बना भिखारी।

कान्तिमती थी मानो खशि-किरणां पर तू सोती थी , राजमहरू की सरस सीप में तू जीवित मोती थी । वह मोती का प्यार—चुप रहो ऐ सलीम, मत बोलो ! इस सौन्दर्थ-सुधा में मत विषमयी वासना घोलो !

वह मोती का प्यार—सजा है, जिसमें छिव का पानी! कैसे रक्षित होगा ! यह — दुनियाँ तो है दीवानी!

कोमल छिंब का मोल ! वासना ही के उपहारों में— और प्रेम का मोल रल के—हीरों के—हारों में— करता है संसार, यही है उसकी रीति निराली, अन्यकार से तारों का विकय करती निश्चि काली।

> यह न स्थान है जहाँ प्रेम का---मूल्य लगाया जावे,

नूरजहाँ तेरे मन का सौदा— सुलझाया जावे।

जहाँगीर क्या समझ सका था तेरे मन की बातें, तेरे साथ उसे भाती थीं बस चाँदी की रातें। सारी रात देखते थे तारे तेरे दग-तारे, प्रातः तेरे आँसू बनकर बिखर गये थे सारे।

> इस रहस्य ही में करणा की थी अध्यक्त कहानी, कितने दृदय-प्रदेशों की थी एक साथ त् रानी।

सदियों के सागर में हूबी तेरी गौरव-गाया, उफ, तेरे चरणों पर था किस-किस प्रेमी का माथा। जगत देखता रहा फूल वह तोड़ ले गया माली, हाथ बढ़े ही रहे गिर पड़ी यौवन की वह प्याली।

नूर-रहित हो गया जहाँ, तेरे जग से जाने से, नूरजहाँ, तू जाग—जाग फिर मेरे इस गाने से।

# उदयशंकर भट्ट

वन्दन गीत बने---बन्द्रन गीत बर्ने--प्राण प्राण के स्वर मेरे अभिनन्दन गीत बर्ने ; हो उल्लास इमारे खर में, हो मधुमास हमारे स्वर में , धर घर रिव के उघा मिलन का स्पन्दन गीत बर्ने ; बन्दन गीत बर्ने-आज दिवस के प्राण गा रहे. मन में इर्ष नहीं समा रहे, प्राणीं की मुस्कान, प्रेम के वन्दन गीत बनें ; वन्दन गीत बनें-प्राण प्राण के स्वर मेरे अभिनन्दन गीत बर्ने I दीप कहता अधेरे से दीप कहता अँधेरे से पाप का अधिवास त ! सुष्टि का मधुमास मैं, रे प्रलय का निश्वास तू । खिल रहा यौवन-निशा का हूँ जवानी मैं, भूमि पर तारे उगा कहता कहानी मैं। आग से मत खेल मैं अगार हूँ जग का. स्वय जलकर कर रहा शृंगार हूँ जग का। ऑख हूँ मैं विश्व की, उछार हूँ अपना , प्राण का व्यापार हूँ मैं स्वर्ग का सपना: हास हूँ मैं सृष्टि का-अपना खय उपहास तू-दीप कहता अधिरे से पाप का अधिवास तू ! - लगा कहने तिमिर बैठा दीप के नीचे .

देख आँखें खोल आगे, देख दुक पीछे,

घेर चारों ओर से मैं ताकता तुझको , अन्त तेरा हे मुझीमें भय नहीं मुझको ; तू लहर हे ति।मर-सागर में उठी औ' ला गई , तारिका-सी रात में झाँकी, थकी औ' सो गई ! मैं असीम, ससीम जीवन का अरे, लघु स्वास तू ! दीप कहता अधेरे से पाप का आधवास तू !

पूछतो मॅभवार कवि स - प्राण में अविराम गति का द्वन्द्व भर कर . और गांत में अनवरति का छन्द भर कर . आ रही हूँ सुबह से बहती हुई मैं, आप ही अपनी कथा कहती हुई मैं, रात के दो छोर, पथ के दो किनारे, बह रहा सब जगत-जीवन इस सहारे. कौन मेरा तट, कहाँ आधार कितनी दूर ! पूछती में अधार किव से पार कितनी दूर ! - कह उठा कवि तट नहीं तेरा कहीं है, मध्य को किस अन्त ने घेरा कहीं है ! तट हुआ में झघार का में झघार क्या फिर ! अन्त हो जिस प्यार का वह प्यार क्या फिर । Ħ पारावार जाकर लहरियों के प्यार में जाकर खिलेंगे. आप ही सम्पूर्ण को अधिकार कितनी दूर ! पूछती मँझधार कवि से पार कितनी दूर !

विजयिनि, यह वरदान

विज्ञियनि, यह वरदान तुम्हारा आज मुझे अभिशाप बना क्यों ! -मंगल गीतों का मृदुतर स्वर गूँज जगत आलाप बना क्यों !

> तिमिर-प्रस्त दुर्भाग्य भीम से काजल से इस काले काले,

शव से छलक उठा-सा जीवन जीवन का सताप बना क्यों ! लहरों से खेला करता रिव लहरों में ही छिप जाता है , भूधर पर सिर रखकर जाने कैसे जलन बुझा पाता है ! कलियों के प्राणों में बैठा— मूक-गीत-स्वर साथ रहा है , क्या सपनों में हँसने वालों का यौवन आवाद रहा है !

जाने अपनी इन ऑखो में मैं अपना ही पाप बना क्यों ? विजयिनि, यह वरदान तुम्हारा आज मुझे अभिशाप बना क्यों ?

तुमने चुप चुप मेरे पथ में बिछा दिये थे नम के तारे, किन्तु न जाने कैसे वे सब लगे मुझे जलते अंगारे १ ऊब चुका हूँ मैं जीवन से मरण मॉगने को अति आतुर, मेरे रोम रोम के चितन लगा न मुझको सके किनारे:

प्राण बना उपहास, न जाने व्यंग्य गीत आलाप बना क्यों ? रंगिनि, यह वरदान तुम्हारा आज मुक्के अभिशाप बना क्यों ?

> रूपिंस, यह सौन्दर्य तुम्हारा कब तक मुझको मान रहेगा १ कब तक पायल के गीतो में हूबा मेरा गान रहेगा १ कब तक सुधा मरी आँखों में बिजली का संहार रहेगा १

कौन अविध तक दृदय किसीका जक्रता-सा अंगार रहेगा १

इन्द्र, सीमत मेरे जीवन में प्रियं का रूप अमान बना क्यों ? विजयिनि, यह वरदान दुम्हारा आज मुझे अभिशाप बना क्यों ?

रात की गोद मे

8

सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप ! सागर रुहरों को सुला गोद, सुख चूम उमंगें रहा माप !

सब मूक नगर, पथा, गली, द्वार, नर मूक सो रहे—पग पसार, आँखों में भर कर साध, पुण्य, आँखों में भर कर अब जघन्य, उर में जीवन की आशाएँ, आशाओं की मृद्ध भाषाएँ.

कुछ शाप और अपलाप लिये, वरदान और अपमान लिये,

अरमान कहीं, अवसान कहीं, कोने में स्मृतियाँ कहीं मूक, चचक आकृतियाँ कहीं मूक, कुत्ते भी चुप, कौए भी चुप, तस्कर रखते पगदबा चाप—

सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप ।

Ŕ

मानिनी कहीं हैं रही जाग , सूठे ऑस, झुठाऽनुराग ,

पर उमड रहा है प्रेम हृदय, आँसू से करती है अभिनय, दीपक से चितवन वक मिला, प्रिय का विह्नल मन रहीं हिला, बेचेन विनय वेचैन हृदय, बेचैन प्रान, बेचैन मान . दम्पति के हैं तुफान मुक दम्पति के हैं अरमान मुक, दीपक जल जल घोता उर - मल , दोनी अपनापन भूल गये दोनों अपना मन भूल गये; दीपक की ली से मृक मधुर-दोनों की घडकन रही काँप। सनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप ।

3

दिल-जले समेटे हुए राख,
मनचले बटारे हुए खाक,
कुछ पत्थर-से दिल निर्विकार,
कुछ पानी-से पिघले अपार,
केवल सपनों मे प्यार मिला,
बीवन में जिनको भार मिला;
वे विरह और
वे मिलन लिये,
वे चाह और
वे डाह लिये.

उन्माद कहीं, अवसाद कहीं, जीवन में जो कुछ कर न सके, अपने घावों को भर न सके, दिन से पाकर वे घृणा, व्यंग्य, निशि में करते चुपचुप विलाप।

धुनसान रात, गुपचुप तारे एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप !

8

शैशव की कहीं कहानी जुप, उठती-सी कहीं जवानी जुप, थी आँखों की नादानी जुप, अल्ह्ड मस्ती का पानी जुप, उठता-उठता-सा रह जाता, जुपके-जुपके सब बह जाता,

उद्गार और अभिसार और, अपना ऐंडन का प्यार और,

अवशेष मधुर, उठ चले सिहर, सब अपना नव-पथ भूल गये, ऑखों में लेकर शूल नये, वे भी करषट ले नचा रहे, ऑखों में अपने नये ताप।

**भुनवान रात, गु**पचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप l

4

कुछ स्वामी की शिष्ठकन छेकर, बेचैनी जवा मन छेकर, तन भूख, भत्सना-धन छेकर, जर्जर तन-मन जर्जर जीवन,

विगलित आहें, छूँछी चाहें, प्राणीं मे हाहाकार भरे, आँखों का जल उपहार भरे, सो रहे सहेजे हुए हृदय, दुनियाँ के अपने सभी पाप--सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप । कुछ सोते दुख की लिये सॉस कुछ सोते कल की लिये आस, क्या जाने कल भी जिन्हें सत्य . होने दे जीवन का न पथ्य ? रे. अलग अलग मानव का जग, सब चुप ही चुप अंधेरा घुप, केवल मेरा कवि रहा जाग, हे हृदय - आग वाणी-विहाग, उस महा नींद का ताल प्रखर. हर रात गूजता रह रह कर, पीता है निश्चि के खप्पर में, जग की साँसी को नाप नाप। सनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप l गिरते अचूक हैं बम्ब कहीं, नर छिन्न भिन्न अवलम्ब कहीं, ऑखों में कटती दुखद रात, भय-विगलित जीवन-पारिजात, इस ओर मृत्य उस ओर मृत्यु ,

#### चद्यशंकर भट्ट

जीवन बिखर रहा पछ पछ में, प्राण प्राण में, रोम रोम में : जीवन निखर रहा पृथ्वी पर, जल मे, थल मे, व्योम व्योम में : उसे प्राण दो. उसे त्राण दो, रक्त पिपासा युद्ध विकृति है: इसे मान दो. गुद्ध ज्ञान दो जीवन ही निःशेष प्रकृति है: जीने को यह लोक बना है, मरने को परलोक बना है: तिमिर-हरण के लिए घरा पर रिव-शशि का आलोक बना है: कुछुषित है इतिहास तुम्हारा. कितना और प्रमाण चाहिये: रक्त-लिप्त, विष-दग्ध, धरा को नव जीवन, नव प्राण चाहिये <sup>१</sup> में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है में चढ़ता मेरे साथ नया जीवन चलता है, में चलता मेरे साथ नित्य ही दिन चलता है। मैं क्वास छोडता चलता नव आशा स्वप्न सँजोकर . विश्वास जोडता चलता जीवन में हास भिगोकर . प्रत्येक चरण की गति में मेरा अस्तित्व सिमटता. प्रत्येक चरण चलता है सुख दुख मे प्राण पिरोकर। में चलता मेरे साथ साथ मधुवन चलता है. में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। मैं चलता मुझसे आगे दो कदम कीर्ति चलती है. मैं चलता मेरे पीछे अपकीति मुझे मिलती है. प्रत्येक चरण पर निन्दा-स्त्रति दायें बायें आती . प्रत्येक चरण पर मेरी साधना बिखरती जाती । मैं चलता मेरे साथ कल्पना-धन चलता है. मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। दिन-रात मुझे खाते हैं मैं उनको खाकर बढता . भय, स्नेह उपेक्षा पीकर विश्वास शिखर पर चढता , नव परिचय ज्ञान नया ले मैं चलता आगे आगे . पीछे को खींचा करते नैराश्य बीच उठ जागे .

मैं चलता मेरे साथ प्रभंजन-स्वन चलता है, मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है।

में मेघों की डोरी पर चढकर नम में जाता हूँ, में बिजली के हासों से उल्लास खोज लाता हैं. में बूंदों के नर्तन में जीवन की रिमझिम पाता, मैं पूर पयोनद का मद गट-गट करके पी जाता. मैं चलता मेरे साथ नया सावन चलता है. मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। उत्थान पतन-कदुक पर मैं गिरता और उछलता , साँसों की दीप शिखा में 'ली'-सा यह जीवन जलता . ध्मायित अगुर सुरभि-सा मैं छीज रहा हूँ पल पल , मेरी वाणी के स्वर में सागर भरता निज सम्बल, मैं चलता मेरे साथ 'अहं' गर्जन चलता है, में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। मैं चलता रवि-शशि चलते किरणों के पंख सजाकर . भू चलती सतत प्रगति-पथ नदियों के हार बनाकर . शरने झर झर झर चळते भर भर बहतीं सरितार्थे. दिन रात चला करते हैं चलते तस्वर, लितकार्ये. मैं चलता मेरे साथ प्रकृति कानन चलता है, मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। मैं चलता भीतर भीतर दिल की दुनियाँ चलती है. कल्पना किरण आभायें अन्तर अन्तर पलती हैं. उसके भीतर भी जीवन का ज्वार उठा करता है, उस जीवन में जीवन का अधिकार उठा करता है. उस अविक्षेप का इंगित बन बन्धन चलता है. मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। में चढता मेरे साथ साथ साइस चढता है. में चलता मेरे साथ हृदय का रस चलता है, मैं चलता मेरे साथ निराशा, आशा चलती. मैं चढ़ता मेरे साथ सुजन की भाषा चढ़ती.

#### सहयशंकर भट्ट

मैं चळता मेरे साथ प्रहण, सर्जन चळता है,
मैं चळता मेरे साथ नया जीवन चळता है।
मैं चळता मेरे साथ जाति, संस्कृति चळती है,
मैं चळता मेरे साथ संचिता स्मृति चळती है,
मैं चळता मेरे साथ संचिता स्मृति चळती है,
मैं चळता मेरे साथ विश्व-विश्मय चळता है,
मैं चळता मेरे साथ गान वाहन चळता है,
मैं चळता मेरे साथ गान वाहन चळता है,

# हरिकृष्ण प्रेमी

आँखों मे

किसके अंतस्तल में भर दूँ अपनी ऑखों का सन्देश ! किसने इस जग में देखा है मेरे पियतम का शुभ देश !

इन पापिन आँखों ने तुमको यदि न कभी देखा होता। तो, मेरी फूटो किस्मत मे कुछ सुख का लेखा होता।

> अंतरिक्ष से, जल थल से, क्यों सारा प्रेम समेट समेट, इस प्रेमी ने मुझ अभिमानी प्रियतम को कर डाला भेंट।

आँखों में मैं दीप छिपाकर, तुम्हें खोजने जाता हूँ। कहीं फूँककर बुझा न दो तुम, मन-ही-मन भय खाता हूँ।

पत्थर के दुक हैं में भी तो मिलता प्रियतम का आभास ! उटा हृदय पर रख लेता हूँ , करता रहे जगत उपहास !

आज पूछती प्रियतम की स्मृति—
"किसका, किसपर, क्या अधिकार!"
हाय, हृदय भोळा-सा मेरा,
पाये वाणी कहाँ उधार!

## हरिकृष्ण प्रेमी

मत पूछो मुझसे कोई—क्या प्रियतम पर मेरा अधिकार! जाकर सुनो पूर्णिमा के दिन— सागर के चञ्चळ उदगार!

तुमसे मिलन-कर्पना ने ही
मेरी नस नस को की छा!
ऑसों में ऑसू झर-झर कर
रखते घावों को गीला!

ऑखों में है ऑख मिचौनी, पीडा की—सुख की भोली! कोई छिपे-छिपे भर देता सुख से प्रेमी की झोली!

ऑक्तं में प्यारे दर्शन हैं, अंक्तित है पहली तस्वीर ! मले मिटाओ, पर न मिटेगी यह पत्थर की अमिट लकीर !

> पर यह व्यर्थ सात्वना मन की, ऑखों में है, तो क्या है है हाँ, प्रत्यक्ष तुम्हें पाऊँ, तो समझूँ तुमको पाया है।

अच्छा है उनकी निष्ठुरता, अमर रहे मेरी पीडा। करते रहें अधूरे आँसू आँखों में असफल कीड़ा!

अनंत के पथ पर

निश्चि संध्या-पट के पीछे सुरुझाती अरुकें काली। उनको फैलाती आती बुनती-सी तम की खाली?

#### हरिकृष्ण प्रेमी

अलकों के कुसुमों से ही खिलते हैं नम के तारे। क्या चमक उठे जीवन के गत सपने सारे प्यारे!

स्वर्गगा की धारा में समृति के दीपक हैं बहते, किस मधुर छोक की गाथा मेरे मानस से कहते!

इस रतन-जिंदत अवर को किसने वसुघा पर छाया ? करणा की किरणें चमका , क्यों अपना रूप छिपाया ?

यह हृदय न जाने किसकी सुधि में बेसुध हो जाता ? छिप-छिप कर कौन हृदय की बीणा के तार बजाता ?

क्या जाने नीरव नम से किसका आमंत्रण आता ! उर हृझ्यहीन पक्षी-सा किस ओर उडा-सा जाता !

इस महासून्य में किसका में अनुभव कर मुसकाती ? में अपने ही कलस्व को क्यों नहीं समझने पाती ?

> नभ के पर्दे के पीछे करता है कौन इशारे ? सहसा किसने जीवन के खोले हैं बधन सारे !

# इरिकृष्ण प्रेमी

इक सकी न इस कुटिया में , रह सकी न मैं मन मारे। हो अब प्रवाह ही जीवन , छटे सब कुछ-किनारे।

> जग के सुख-दुख से मेरा अब टूड चुका है नाता, पर, समझ नहीं पाई हूँ! है मुझको कौन चुलाता!

बन्धन-मुक्त

खोलती हूँ पिजरे का द्वार! उद्यो, अम्बर में विहग कुमार!!

गहन तम का यह काला कोट सुनहरी किरणों की खा चोट, भूमि पर अभी जायगा लोट,

> तुम्हें होगा तुम पर अधिकार! खोळती हैं पिजरे का द्वार!!

अश्रु निर्संरिणी में कर स्नान, तुम्हारा विहगी घरती ध्यान! स्वजन-गण गाते स्वागत-गान!

मिछो जाकर उनसे सुकुमार! खोछती हूँ पिजरे का द्वार!!

बन्द कर प्राणों का संगीत , मुलाकर मादक मधुर अतीत , मौन से, स्नेपन से प्रीति ,

> पाळकर रहते क्यों मन मार ! खोळती हूँ पिजरे का द्वार !!

इ.सुम-दल के गालों को चूम, प्यार की प्याली पी-पी सूम, गगन, वन, कुछ-कुछ में घूम, करो जग में खच्छन्द विहार! खोलती हूँ पिंजरे का द्वार!!

तुम्हारा चन्द्र, सूर्य आकाश तुम्हारी सन्ध्या, उषा, प्रकाश , निशा, दिन, उपवन, वन, मधुमास ,

> करो शासन, ऐ राजकुमार! खोलती हूँ पिंजरे का द्वार!!

### पंखी की पीड़ा

8

पंखी एक पडा था पथ पर जिसमें बाकी कुछ जीवन था। किव ने उठा लिया, दुलराया, उसकी आँखों में सावन था सहसा पछकें खोलीं पंखी ने पंखों में गति-सी आई। किव मुसकाया, उसकी आँखों में सन्तोष दिया दिखलाई।

नीरव नयनों ने पंखी के कहा कि 'तुम कैंसे मानव हो ? मुझे प्यार करने में अपना समझ रहे तुम क्यों गौरव हो ?'

२

"गीतों के निर्भंद कोमल किव, मेरे पास मला क्यों आए ? मुझको भी गाना आता है पर मैंने वे गीत भुलाए ! मुला दिया दुनियाँ ने मुझको, मैंने उसकी भूल भुलाई ! मुझे पुन: जीवित कर तुमने फिर से मेरी मौत बुलाई !

दिल दुखता है, किन मत पूछो ,
मुझसे जीवन का अफसाना ।
अगर सुनोगे तो भय मुझको
भूलोगे दुम अपना गाना ।

Ę

"तुम न्याकुल हो, मुझे विसुध-सा पथ पर पडा देख एकाकी । पूछ रहे हो, 'नहीं रहा क्या, आज तुम्हारा घर भी बाको ।' मेरी वाणी सूख गई है, मेरे अश्रु जल चुके सारे । कवि, न तुम्हारी तरह देखता दिन में आसमान के तारे ।

> मुझसे अब अपनी साँसी का बोझा उठता नहीं उठाए। अब वह योवन कहाँ कि शशि का चुम्बन होने मन हलचाए।

> > 8

"मैंने कभी नहीं गाये हैं इस दुनियाँ में गम के गाने। साँझ-सबेरे छेड़ा करता था सुख से स्वयंज तराने। मैं सन्तोषी भोका पंखी चुग लेता था पथ के दाने। सरिता का जरू पी लेता था, मुझे चाहिए थे न खजाने।

> जग ने ऊँचे महल बनाये, पर मैंने कुछ बुस न माना। फिर उसको क्यों अखरा मेरा किसी ढाल पर नीड बनाना!

> > ų

41में भी' मेरी विद्या रानी, एक-एक तिनका ला-लाकर , मुखद बसेरा बना सके थे कितने ही दिन-रात लगासर । पर मनुष्य को बुरा लगा यह, क्यों उपद्यन में नीड बनाया । एक्स सनक आई क्षण भर में उसने मेरा महल गिराया ।

> तोप नहीं थी पास हमारे हमने सब चुप-चाप सह लिया। दोनों ने आँखों। आँखों में. कहमा था, चुपचाप कह लिया।

"क्या मानव, क्या विहरा जगत् पर है अधिकार समान समीका । जिसमें प्यारे फूल सजाए प्रमु ने वह उद्यान समीका । हमें नहीं भाया उपवन का वास छोड कर वन को जाना । वैसे तो वन के वासी हैं, पर मानव का हुक्म न माना ।

> अखिल विश्व अधिवास हमारा , जहाँ करे जी नीड बनावें , क्यों मानव के वन्दी बनकर , बैठें, उठें, हॅंसें, या गावें।

"हमने पुनः परिश्रम करके वहीं दुवारा नीह बनाया। जब मानव आया तब उसका ध्यान खींचने गाना गाया। बह था शक्तिवान् उसको भी अपना यह अपमान न भाया। कोट पड़ा आर्खे तरेर कर, फिर पिस्तौल उठाकर लाया।

> में दाने लेने निकला था, विद्दगी रही अकेली भोली। उसकी नन्हीं जान भुन गई, लगते ही मानव की गोली।

> > 1

"पंख थक गये अब मेरे भी, जीवन में अब जान नहीं है । बिसमें सॉसें उल्ला रही थीं, मेरा वह सामान नहीं है। बक्त बदलते दुनिया बदली, स्वजनों में सम्मान नहीं है। अब मुझसे कहते हैं, 'पागल' तुमसे तो पहचान नहीं है।

स्ने पथ पर पडा हुआ था, घर का नाम-निशान नहीं है। मैं एकाकी मेरा जग मे, आज किसीको ध्यान नहीं है।

9

कभी सोचता था मैं मन में गीतों का आकाश बना हूँ। मैं उत्साह-सुरा को पीकर पतझड़ को मधुमास बना हूँ।

## इरिकृष्ण प्रेमी

मेरे पंख तड़फते रहते जीवन को उच्छ्वास बना छूँ। स्वाहत्य चाहा करता या शिश्व को अपने पास बना छूँ।

वे सपने सब स्वम हो गये, कैसे अपनी सॉस सँभाद्धं। जहाँन जाय किरण आशा की स्योंन वहीं अधिवास बना द्धं।"

8 G

किन ने कहा कि "सच है दुनिया जलती हिंसा की ज्वाला में। मेद नहीं है आज सप में और गले की वरमाला में। आज खजन ही गला काटते, किससे वचकर चलें यहाँ पर दे सभी जगह तलवार तन रही बच कर जावें कहा कहाँ पर दे

> नित्य नये शस्त्रास्त्र बन रहे, है भयभीत सम्यता सारी। पंखी, केवल द्वम पर ही क्या, स्राज विश्व पर विपदा भारी।

> > ११

"जब से स्वार्थ घुसा प्राणों में हिंसा नस-नस में है छाई। भाई के लोहू का प्यासा आज दिखाई देता भाई। पंखी नीड़ तुम्हारा ही स्या, सभी गरीबों के घर छुटते। आज मानबों को खाने को दो दाने भी सहज न जुटते।

> पर यह सब कृतिम उबाल है, इसका दौरा चल न सकेगा। हिम्मत मत हारो यह जग फिर, प्रेम-पन्थ की ओर मुदेगा।"

# भगवतीप्रसाद वाजपेयी

**उत्तर** 

δ

खोळ न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पट को सच कहता हूँ, भेरे गान विफल हो जायें। यदि मैं पर्वतीय पुष्करिणी के इन्दीवर को लख पाऊँ. कब तक उसकी नृतन छवि को अपने प्राणों में रख पाऊँ ! पर छवि का अस्तित्व क्षणिक है ? यदि वह खायी भी हो जाये: तो फिर नील गगन के चन्दा के प्रति मेरे इस जीवन के-विश्वासों के - कल हासों के -

सच कहता हूँ, सब प्रतिदान विफल हो जायें ! खोल न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पट को सच कहता हूँ, मेरे गान विफल हो जायें!

यदि मैं पथ के चपल हगों की कोरों से आहत हो जाऊँ ! यदि मैं सुषमा के दुकुल की इक उठान पर ही ठग जाऊँ। पा भी जाऊँ कमल नयन की मुसकानों की, नवल मधुरिमा, तो फिर मेरे मनोदेवता की रचना में, युग-युग-व्यापी संघर्षी के-नि:श्वासी के-सच कहता हूँ सब अभिमान विफल हो जायें!

#### भगवतीप्रसाद वाजपेयी

खोळ न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पट को सच कहता हूँ मेरे गान विफल हो जाये !

ş

इस जग की बहती गङ्गा में यदि मैं भी अपने कर घो छूँ। आँख मूँदकर मैं भी पथ से थोड़ा-सा ही विचलित हो छूँ। पा भी जाऊँ मनोराज्य की सारी वसुघा सकल सम्पदा तो फिर मेरे जनम-मरण के देह-प्राण के साथी के प्रति

स्वेद-रक्त के — हास अक्षु के सच कहता हूँ, सारे दान विफल हो जायें। खोळ न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पट को सच कहता हूँ, मेरे गान विफल हो जायें!

8

गदराई अमराई से यदि

मैं रसना पर सान चढा दूँ।

यदि मुकुलों पर मैं वसन्त की

हहरों के त्फान चढा दूँ।

पा भी जाऊँ देवराज की

सकल कल्पना और सफलता,

तो अपनी जीवन-राधा की

उपासना में, आहुतियों के

युग युग व्याकुळ—मृत्यु-विचुंबित सच कहता हूँ, मेरे प्रान विफल हो जायें ! खोळ न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पट को । सच कहता हूँ, मेरे गान विफल हो जायें !

# जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द'

आषादस्य प्रथम दिवसे

कितने युग बीते, सरस सुजन
था किया इसी दिन के बादल के प्रथमागम का ।
कालिदास की कला-कल्पना ने कोमल ,
जो दूत बना था यक्ष-प्रिया के हेतु
विरह-न्याकुल प्रियतम का ।
सुन्दर था विरही यक्ष ,
विरहिणी सुन्दर दूरस्थिता प्रिया
और कल्पना सुन्दर थी वह
उस महान् किव की, जिसने था
दूत बनाया इस दिन के उस प्रथम मेघ को ।
है वही दिवस, यह वही दिवस,
आषाद-प्रतिपदा सदा स्मरण के योग्य।

#### जगनाथप्रसाद 'मिलिन्द्'

जिसमें न मेघ का चिह्न व्योम में कोई ! कैसे कोई कवि करे सजन उस सन्दर शृंगार-काव्य का आज, जिसे लिख जग में हो गये अमर कवि कालिदास रसस्छा . जिनके युग में थीं नहीं समस्याएँ ये ! अब तो वह मानव धुधित, नम, अनिकेतन . जिसके मानस का सुजन यक्ष बन सकता. जो प्रथम मेघ मे दत-कल्पना करके विरही का भिजवाता संदेश प्रिया को ! शोषण के फौलादी हाथों ने कुचला : अब मनज नहीं वह मनज कि जो कर सकता रससृष्टि पुरातन, मेघदूत की रचना । है नहीं मेघ भी आज शून्य अम्बर में . था जिसे देख उच्छवास हृदय से उठता। उच्छवास-भावना के रस से पूरित वह , जो अजर, अमर शृंगार-काव्य बन जाता , कल्पना-स्वर्ग-रचना करता जीवन में ।

## जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द'

वंचित, शोषित, अपमानित, त्रस्त, व्यथित है । इसने कितने कण्टों का ज्येष्ठ बिताया । आषाढ मास के प्रथम दिवस के बादल, थी इसे तुम्हारी आशा, आओ, आओ । तुम इस सूखी, सूनी, तपती धरती पर हरियाली का ऐसा मुख-स्वर्ग वसाओ . प्रत्यश्च सत्य बनकर जो सम्मुख आवे . यह दिगम्बरा, अनिकेत, क्षुचित मानवता जिससे पा जावे अन्न, वस्त्र का वैभव। विरहिणी मनुजता, विरह तुम्हारा इसको दे चुका ताप कितना, अब तो तुम ठहरो . उत्सर्ग करो, बरसो, इस पर बिल जाओ । अपना अस्तित्व मिटाओ, यहीं मिटाओ। मत दूत बनो तुम, दूर न अब तुम जाओ । × × X कल्पनालोक का यक्ष, प्रिया भी उसकी कल्पनालोक की विरह व्यथा से पीडित ! तुम यक्ष-द्त बन सार्थक हो न सकोगे. अवकाश-विभव का वह युग आज कहाँ है ! यक्षों का युग हो गया तिरोहित कब का . है आज ठोस घरती का, वास्तव का युग , पृथ्वीपुत्रों का, मनुजों का नूतनु युग । मानवता शोषण, भूख, विषमता, रण से जितनी पीडित है इस युग में, हे बादल , आषाढ मास के प्रथम दिवस के बादल, उतना पीड़ित वह विरही यक्ष न होगा . उतनी व्यथिता होगी न प्रिया भी उसकी । संक्रचित व्यथा से व्यथित जनों के हित तुम

# जराजाधप्रसाद 'मिलिन्द्'

मत दृत बनो, निस्सीम व्यथा को देखो । अनुभूति सत्य की, भू की, मानवता की अपने अन्तर में जाग्रत करके देखो । वेदना गहनतर अब इनकी पाओगे ! होगा यदि तुममें हृदय, बरस जाओंगे । × × X अपने युग की ले व्यथा, वेदना गहरी, इस युग का कवि भी शून्य, खिन्न आँखों है पथ देख रहा है नृतन मेघ तुम्हारा, हे कालिदास के भावकाव्य के बादल ! है शून्य अभी तक गगन, तप्त घरणी है, सूखी घरणी पर शोषित, व्यथित मनुजता । इसकी कितनी गम्भीर समस्याएँ हैं. गंभीर वेदना, है अनुभृति गइनतर ! तुम पर इसकी है अन्न, वस्त्र की आशा । आओ आषाढी बादल, आओ, आओ, इस जटिल, गहन युग मे गहरे बन आओ । केवल दर्शक की भॉति न ऊपर-ऊपर कल्पनाद्त-से तुम क्षण में उड जाओ। नवयुग के कवि का गहन, करण आवाहन 📡 प्राणीं के आकुल छन्दों का आवाइन, सुनकर आओ, गम्भीर सजल बन आओ। आकर ठहरो, बहु मेघावलियाँ लाओ । बरसो, जमकर बरसो, बरसो तुम इतने, हो शस्य-श्यामला सूखी, सूनी घरती ! प्राचीन यक्ष के सदेशों के वाहक . बनकर प्रियतम इस युग की मानवता के आओ, निदाय-तप्ता घरणी पर आओ।

X X X अभिमान न करना, एक अंश यह होगा . हैं अमित मनुजता के पथ पर बाघाएं! कवि को होगा उत्साह-गीत वह गाना, जिससे समृद्ध वह जो तुम इसको दोगे, शोषक-वर्गों के बचा दृष्ट हाथीं से रख पावें अपने पास पुत्र पृथ्वी के , जो कठिन परिश्रम करके इस घरणी को तमसे लेकर जलदान अन्न आदिक के उत्पादन के हैं यीग्य बनानेवाले। आह्वान-गीत यदि गाकर कवि रह जाये, मानवता उससे केवल दान तम्हारा पाकर शोषण के बन्धन काट न पावे, तो अन्त-बाज की शोषक लूट मचार्वे . उत्पादक-अमजीवी वंचित रह जावें। इससे, नव युग का कवि करता स्वर-साधन, उस क्राति-गीत की रचना की तैयारी, जो शोषित, वंचित, अमजीवी जनता को बल भी दे अपने भम-फल की रक्षा का।

कलाकार से

द्वम प्रकाश के खोत नित्य-नव ,
प्रतिनिधि संस्कृति के, जीवन के ;
प्रगति-पदीं के मार्ग-प्रदर्शक ,
प्रेरक हो जग के यौवन के !
कला तुम्हारी शिथिल अनुसरण
या पिछड़ा जय-नाद नहीं है ;
भोगवाद, सन्तोष, निराशा ,
शान्ति, पर्हायनवाद नहीं है !

#### नगत्राथप्रसाद 'मिलिन्द्'

कला अग्रगति, इसके पीछे इर युग में सब जग चलता है; चिर-जामत इसके अन्तर में दीप साधना का जलता है।

प्राणों के तन्मय अणु-अणु के रक्त-रङ्ग का यह अङ्गत है; यह वाणी है उस अनुभव की, जिसका बळ बळि है, जीवन है।

भी इद्ध्य का स्जन नहीं यह , जो केवल इतिहास लिखेगा ; वर्तमान कदु सत्यों से बच , भावी स्वप्न-विलास लिखेगा !

जो केवल निर्झर, मलयानिल ,
पुष्प और आकाश लिखेगा ;
मानवता के संघर्षों को
छोड, शून्य उच्छ्वास लिखेगा !

कळा हृदय के अनुभव-रस के स्वर का बिल-पथ पर कम्पन है, चिन्तन, जीवन और वेदना, तीनों का यह अमर मिलन है।

जो युग-युग का दवास, क्यों न वह अपने युग का दवास बनेगा है जो भावी विद्वास, क्यों न वह वर्तमान विद्वास बनेगा है

युगनायक, प्रतिभा-विभूतिमय, दुम न कठिन पथ अपना छोड़ो; सस्ती र तुसि प्राप्त करने की दुवंकता से तुम मुख मोड़ो!

## जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द्'

तोड़ो मोइ-श्रङ्खला, छोड़ो मिथ्या-स्वम-सृष्टि का चित्रण; जग-मन की जागरण-ज्योति में करो सस का उज्ज्वक दर्शन।

खार्थकता अपने जीवन की जग के नवजीवन में पाओ ; कळाकार, अपने प्राणों में मानवता के प्राण जगाओ !

> कोटि-कोटि कण्डों की वाणी, अगणित हृदयों की अभिछाषा, युग के बिछदानों की गरिमा, संघर्षान्वित साम्य - पिपासा!

ये सब तुमसे अमर बनें, हो
तुम्हें इन्होंने अमर बनाया;
इन सबपर हो छाप तुम्हारी,
इन सबकी तुमपर हो छाया!
तुम इनके, ये बनें तुम्हारी
प्रेरक, जीवन-ज्योति जगाओ;
अपने युग के प्राणपुञ्ज बन,
युग-युग के गौरव बन जाओं!

जब जग निज सर्वस्व चाइता अग्नि - परीक्षा में हो डाला, जला चाइती हो धू-धू कर महाक्रान्ति की भीषण ज्वाला।

संस्कृति, जीवन, आदशों पर
ध्वंस - आपदा बरस रही हो ,
हढता, तेज, शक्ति के स्वर को
जब मानवता तरस रही हो ,

#### जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द्'

मिथ्या, जीर्ण कल्पनाओं से क्या तब तुम खिलवाड करोगे , क्या निर्जीव क्षुद्र शब्दों से दुर्बल मन की सृष्टि भरोगे ?

युग-प्रतिनिधि, अपने प्राणों में विश्व-वेदना भरकर गाओ ; तुम जनता-मय, मानवता-मय , जग-मय, जीवन-मय हो जाओ !

उर-उर में जो एक वेदना,
प्राण-प्राण में एक व्यथा है,
असन्तोष है, प्यास साम्य की,
जो अभाव की एक कथा है,

उससे अपना हृदय अछूता रख कैसे तुम जी पाओगे ? क्रान्ति तथा नव-रचना-पथ पर कैसे पीछे रह जाओगे ?

# ल्ह्मीनारायण मिश्र

## कर्ण का अध्यदान

सप्तर्षि मडल किनारे ध्रवलोक के जाकर छगा है, रजनी के अवसान में, कवि-मन-मानस के जैसे भावरत्न ये हारी कविवाणी नहीं बॉघ जिनको सकी । बीती अब यामिनी, निमेष पल तारे ये लुप्त हो रहे हैं। परिजन के विछोह में द्रवित सुधाकर की सूख चर्ली किरणें। श्रीहत मयक अपरा के क्वेत पट में आनन छिपा रहा है, किंवा नीरनिधि में पश्चिम दिगंत के चला है हाय ! इबने होकर अधीर, घरती को अश्र जल से सींच कर, वे ही हिमविंदु सब ओर हैं फैले लता, बृक्ष, वनराजि, पद्मवन में गिरि शिखरों में । नत-शीश सृष्टि तल है शोक में निशाकर के, किंवा अंशुमाली का उदय समीप जान घरती झकाती है शीश निज भक्ति से। झुके हैं पदा सर में , गिरि-शिखरों में झके सुरुह, लतायें हैं नीचे झुकी। आहा ! यह प्राची के कपोल में अस्ण लगा रहा है कुंकुम । दिनेश की चिर अनुरागिनी चढी है हेम-रथ में ऊषा । दिन-मणि का विजय-केंद्र व्योम में बढता अबाध, ज्यों विजय-श्री जगत को मोद से छुटा रहा है अरुण । दिनेश के पथ की मिटी ज्यों सभी बाधा मिटा तम है । विजयी के यश से विपक्षी मिटते हैं ज्यों। भीट गये तारे. तेजहीन शशि नम में

# ढक्मीनारायण मिश्र

कॉप रहा भय से, कला से, हीन, देख के रिव का उदय । सकुची है कुमुदावली खिल उठा पद्मराजि, शोक में उल्क है . चक्रवाक नाचा हर्ष में हो पंख खोल के उड चला रिझाने चक्रवाकी को पुलक में। अस्त हो रहा है चन्द्र, दिन-मणि उदय है विधि का विधान यह कैसा एक साथ ही हर्ष औ विषाद खेलते हैं धरा-धाम मे । मिछता नहीं है और तम को गुफा में भी टिकने का जैसे अपकारी टिकते नहीं। आहा ! बढी ऊषा रँगती-सी अनुराग के रता में गगन को कि सोने के सिल्ड में बोरती दिगंत को । प्रभाती देवबाळा-सी जागी अब. इंदीवर-नेत्र खुले जिसके अरुण वनज बने कर-पद-तल हैं: विकसित मालती बनी है देह-बह्बरी. चञ्चरीक-राजि अलकावली खुली है ज्यों . पिधकुल-कलरव अलाप से जगत को गिरि, वन, व्योम को सचेत कर मोहिनी सज रही स्वागत के हेत दिनमणि के। जग को जगाता यथा शिशिर-प्रभात का मंथर समीर चला मालती पराग को छोक में बिखेरता, कॅपाता पद्मवन को । हिलती छतायें, वृक्ष-राजि सब ओर है हिल रही, कॉपकर फूल अविरत हैं चृते भूमि-तल पर पराग-गंध फैली है। भौरे गूँजते जो मधुमत्त सब ओर से रवि का विजय-गान चारण सनाते हैं।

शीतवाही शिशिर-समीर संग जिनके कॉप कर आप घरातल को कॅपाता है। पादपों के पत्र सिमटे हैं शीत मय से, पंख को समेट शिखी शीश को छिपाये हैं ले रहे जमाई सिह देह को समेट के। शिशिर-समीर या कि तीर अंतरिक्ष से चलते अलक्षित चराचर को बेघते! हिम-विद्व भूतल ज्योमतल फैले हैं, रिब-किरणें हैं बनी शिश की किरण-सी शीत के प्रताप से। शितिज से दिनेश है उठ रहा ऊपर जैसे नीर-निधि से सहवानल-ज्वाला चली।

त्यं भार के बजे। वीरभूमि आहा ! कुरभूमि जलनिधि-सी ध्वनिपूर्ण सहसा बनी जो बीर जाग के दिनचर्या में लगे, अमि अमिहोत्र की प्रज्वलित होने लगी, सामगान नभ में गूँज उठा, इवि-घूम जैसे खर्ग-लोक की रचता निसेनी अहा ! फैला व्योम-तल में त्रिदिव-निवासियों को किंवा कुरुभूमि की कीर्तिकथा जैसे हो सनाने चला व्योम को पार कर, यज्ञधूप प्राविट्-पयोद-सा । वंदि-जन गाने लगे हर्ष-ओज स्वर में द्वार-द्वार शिविरों के वीर-विरुदावि । गरज रहा हो सिधु जैसे महाध्विन से, वायु से विकंपित चली हों यथा लहरें बोरती घरा को, रणभूमि ध्वनि-पूर्ण है । बाजे बजते हैं, कहीं होता वेद गान है

और कहीं इष्ट-देव पूजा में निरत हो स्तुति-पाठ सस्वर सुनाते वीर-जन हैं। गज बोलते जो यथा होती मेघ-ध्वनि है. इय हींसते हैं, दुही जाने के लिए अहा गायें हैं रॅमाती, बोलते हैं वत्स जिनके । घटे बजते हैं ध्वनि शख सब ओर है। षटमंडप जनरव इवे समर कितना कहेगा कवि कितना सनायेगा ? एक संग आती जा अनेक भ्वनि कानों में शब्द में उतारे कवि कैसे एक साथ ही ! काव्य के रसिक भारती के भावलोक में पार्ये पख कल्पना के और मद कवि से चित्रण में जो कुछ है छुटा उसे आप ही भावना की ऑखों से निरखें।

हरगिरि-सा हिम-क्वेत उन्नत शिविर वसुसेन का नीर में रँगा है यथा सोने के, पर्दी जो ये छूट रिव-मंडल से आहा अभी किरणें ! विक्वजयी वैरिंदम कर्ण युग्म हाथों में सोने का कलश है उठाये, शीश नत है जल-विंदु चू रहे हैं मोती ज्यों अलक से , भाल पर, नासिका, कपोल, कठ, वक्ष में फैले सब ओर जल-कण देह मीगी है ! स्नान कर आया अभी बीर इष्टदेव के पूजन के हेतु, अर्घ्य दे रहा है रिव को ! सामने शिविर के घरी जो हेम-पट्टी है ! जिस पर पदे हैं जपा-पुष्प, लाल पदा ये और अर्चनीय वस्त्यें हैं घरी विधि से !

#### लक्ष्मोनारायण मिश्र

हवन - हुताशन समीप हेम-पट्टी के जल रहा हेम-पात्र में है, होम द्रव्य का ! अभिदेव भोग करते जो रह-रह के उठती शिखा जो हँसी जैसे अभिदेव की उठती घरातल से बलरस देने को आहा दिन मांण को !

दिनेश अतरिक्ष में आगे बढा पार कर क्षितिज प्रदेश को। घ्मता-सा जैसे चक्रगति में अइण का गाल पिंड लालिमा विहीन अब दवेत हो भास्कर परिधि में लसा जो, पूत किरणें नाचीं महामाग वसुसेन के ल्लाट में। शीश पर नाचीं हिला वीर गद्गद् हो । एकटक देखा वीर-मणि ने दिनेश को पद्म-नेत्र इवे अहा ! जैसे भक्ति-जल में ! आधी मुदी आँखे, मुख-मण्डल से मोद की दिव्य रिम-माला चली, रिव-कर-जाल को बॉधने को जैसे प्रेम-बन्ध में कि भक्ति में होती-सी विभोर कामनायें भक्त मन की पल में समिपत हुई थीं इष्टरेव को । युगल चरण जुटे भूतल में सहसा रक्त परिधान हिला दोनों हाथ पर में हिल उठे और अहा ! हाटक कलश से अर्ध्य-पारा नीचे चली, जैसे भगीरथ के पुण्य से चली थीं सुरसरि अधोतल में गोमुख से अहा ! ज्यों अट्ट पुण्य घारा-सी ! किंवा रतमाला यह चॉदी और सोने के सूत्र में पीरोई गई पद्मराग-मणि की

लेमरक बीच-बीच में थे लगे जिसके । शीश टेक भूतल से, हाटक-कलश को छोड धरातल पर उठा जो हाथ जोड के, एक पग खडा हुआ निष्ठा और भक्ति से देख रवि-मण्डल को बोला,

"हे जगत के मूलाधार ! पद्मपति ! लोक-त्राणकारी है ! पोषक अकेले इस सृष्टि के ! उदय हो तमने मिटाया तमतोम धरातल से पल मे. प्राणमयी घरती के प्राण दुम। तेज, बल, बुद्धि और विक्रम के निधि है । लोक जो जगा है, और कर्म-सिद्धि पाने को कर्म में निरत हो रहा है, सो तुम्हारी ही केवल कुपा से ! मिटी आहा ! निशा यम की कर्म-बेला आई हे अनादि सखा। सृष्टि के कर्म के सनातन हे साक्षी! अब तुमसे दास क्या निवेदन करेगा ? सम भाव से जीवन का दान तुम देते जीव तल को । जानते हो अनुचर के मन में बसा है जो इष्टदेव मेरे! इस भूतल में तल क्या कोई भी कहीं है जो कि छूटे देव गति से ! चिर विजयी है! यह दास पराजय के भय से विमुक्त रहे जब तक कर मेन शस्त्र रहे मेरे ! नहीं मानव अमर है वरण करूँ मैं मृत्यु आये जब मोद से।" मौन हुआ वीर किरणों में अंग्रुमाली की ऐसे खिला पद्म ज्यों खिला हो देवसरि में . किंवा खदे ध्यानमत्र सनत्कुमार हों, शान की विभूति से मिटा हो भ्रम मन का ।

#### लक्ष्मीनारायण मिश्र

शुद्ध चित अन्तः करण के विभव में आनन रॅगा हो, या कि देव-कुळ-खेनानी शिक्तघर आहा ! खड़े शक्ति की उपासना करते हैं किंवा मूर्तिमान आप तप हैं। कौशेय केशराशि डोली कण्डदेश में, और अक्षमाला हिली वक्ष पर साथ ही, फड़कीं भुजाये, खुले नेत्र और मुख के मंडल से फूटी दिन्य आमा दिनकर के मंडल से जैसे बनी मूर्ति यह तेज की। तस हेम-द्रव से रचे हैं गये किंवा ये अङ्ग अङ्गपति के, निरखने में जिनके अक्षम हैं ऑखें।

अन्तर्जगत अग्नि-राशि से निकल खड़ा मैं नील-अनन्त-किनारे-जलने से जो शेष रहा उस सुन्दर अमर-सहारे! उसी अमर को अपिंत करता, पावन-पग मे तेरे-देव! हॅंक लिया त्ने सुख में, अपराधीं को मेरे! यह अन्तर-इतिहास जानते. अन्तर्यामी----केवल जिसमें तव असीम-जीवन का , वेगतीव्रतर - गामी ! 'प्रिये' नहीं आदर्श, प्रेम की वंशी के श्रम स्वर से-'हृदय-दान दो' मुझे कहुँगा . र्खीच मोइ-सागर से ।

# उक्मीनारायण मिश्र

बन्द हुआ संग्राम-निरन्तर हृदय-जगत का मेरे-सोई अमर-चेतना मेरी. मधुर-मिलन मे तेरे-जला गगन के एक किनारे, तुने दीपक क्षण मे. लिख डाली मम कथा-पुरातन, इस जगती के मन में। पावन-मध्र शेष हैं अब तक, जो कुछ मेरे मन में-उसके बदले पाया जिसको . आज साधना-वन में---कहीं समझ ले वह न जगत की , व्यापक - करण - पहेली---गा अपने संगीत मुलाती. उसको परम अकेली! बह अज्ञात एक ऑधी थी, जिसने मुझको क्षण में— पटक दिया उत्सव-मन्दिर से. खींच व्यथा के वन में ! क्षुब्ध हुए जीवन-सागर की, लहरें प्रतिपल गातीं-उस अनन्त की ओर तभी से. क्रमश: चलती जातीं! वही पूर्णिमा और अमा के, प्रबल-ज्वार-सी आशा--उमडी चली आ रही मन मे . उसकी क्या परिभाषा !

#### लक्ष्मीनारायण मिश्र

मधुर-थपिकयाँ देकर जिसकी, सरल-हिलोर हृदय में---सुला जगत की इस उल्झन को . देती मृत्यु निलय में! भूले हुए नखत-से नभ मे, आकुल-तिमिर किनारे--किस अनन्त को देख रहेथे. वे तेरे दग-तारे ? जिस असीम के मधुर अंक में, होती तेरी की हा-वहाँ नहीं पहुँची क्या अबतक, मेरी व्यापक-ब्रीडा 🖁 अपने लिए निरन्तर करता. सृष्टि नवीन- जगत की-उलट-फेर करता जैसे नित, रखता सुधि न विगत की । उसी भॉति मेरे भीतर तुम, प्रलय सृष्टि की धुन में-नहीं देखती उस अनादि. तापस को विश्व-सदन में । के मानस में, विश्व-वेदना बजती जिनकी वीणा-वही जानते मेरे सुख की-आकुलता की पीडा। शून्य अनन्त शान्त है रजनी, नीरव नखत गगन में---उसके बीच अनादि इदन यह, जागृत मेरे मन में।

# इलाचन्द्र जोशी

नृत्य

नाचो ! नाचो ! महाकाल ! तुम खर मध्याह गगन में , सूर्योज्वल ऑगन में ।

होकर गर्वित अपने दीस विजय में नाचो रह समुद्र ताल में, निखिल सृष्टि के लय में तुम तो नाच रहे हो प्यारे ! उन्मद रस से पागल उच्छल योवन चचल .

पर यह भोली भोली प्यारी निपट नवेली ललना सरल लासमय तरल हगों में छलका निरछल छलना पर्वंत पथ के विजन प्रान्त में सुन कपोत कुल कुजन मन्द, इस गति से जाती है करने शिव का पूजन हिसल, मधुर विश्वास भरा है तरुण, करुण नयनों में , लजा रिक्तम लास खिला है इस्तस्थित सुमनों में ; स्नेइ प्रेम रस प्रतिपल उसके मधुमन में सिचित हैं , निखिल चक्र की वक्र प्रगति से नहीं तिनक परिचित हैं ; ब्रह्म सत्य सम निश्चित समझे बैठी है निज यौवन , परम तत्व सम नित्य समझती है निज पति का जीवन , मोहाच्छन्न हृदय को उसके में कैसे समझाऊँ ! चिर जीवन की तृष्णा उसकी कैसे हाय, बुझाऊँ ! नाचो ! नाचो ! अमानिशा के महाकाश मण्डल में ,

छयंकरी छीछा दिखला पह पह में। बद्रकाल! तुम करो विघूणित नर्तन। अन्य सृष्टि के रन्ध्र रन्ध्र में जगे बन्धहर चेतन। तुम तो नाच रहे हो प्यारे! वसन कराळ पहन कर अगणित सूर्यों की माला की ज्वाला नित्य वहन कर पर यह देखो, करणा विह्नल माता विकल शयन में धन निद्रारत, परम दुलारे शिशु के कोमल तन में फेर फेर कर इस्त पुलकप्रद, स्तेह वेदना व्याकुल रह रह होती है अविजानित आशका से आकुल, उसकी यह उद्दाम वेदना कैसे हाय, सुलाऊँ ! किस माया से उसका शंकित, कंपित वश्च सुलाऊँ ! नाचो ! नाचो ! मैरव !

निखिल नियम के रोम रोम मे मचे व्योममय ताण्डव!
गर्जित होओ सुदृढ़ वज सम मेरे नम हृदय में ,
हॅसो ठठाकर अट्टहास से तुक्क तुषारालय में ।
हिमखण्डों के भीम पतन से, वजमयी कीड़ा से
तुम होते विक्षोमित जीवन मृत्यु मयी पीड़ा से ,
पर यह देखों, निखिल विश्व के मानव आर्त रुदन से !
वज़कोप से, रुद्रशाप से जन्माविध हैं पीडित ,
कठिन नियम के पेषण से हैं निशिदिन नस्त, विताड़ित ;
नहीं शक्ति जीने की उनमें, नहीं चाह मरने की ,
जानहीन पशु सम चिन्ता है क्षुधा शात करने की ;
उनके दुर्बल, भीरु हृदय को कैसे सबल बनाऊँ!
मस्तक ऊँचा करने का क्या जीवन मन्त्र सुनाऊँ!

# बालकृष्ण राव

समर्पण

छन्दों की छवि, लय की मृदुता,

ग्रुचिता, भावुकता भाषा की,

जिसमें करणा की कोमलता

है अजर अमरता आशा की।

बन चुकी परिधि मेरे जग की

जिसकी मुस्कान श्चितिज रेखा है

तारों में तरल, सरल शिशुता,

श्चित में जिसका योवन देखा है

उस पीडा-सी प्रच्छन्न, जिसे पीडित की वाणी कहन सकी, उस धारा-सी दुर्लेंभ, जिसको मरु-भूमि मिली, जो बहन सकी।

सिरता के कूळों की अतृप्ति, जो साथ रहे पर मिल न सके : उनकी आकाक्षा की अशक्ति जो सुमन समय पर खिल न सके !

जिसने प्राणों को वाणी दी, कवि की वाणी को प्राण दिये, यह मूर्तिमती कविता कर है, स्वीकृत जो उसने दान दिये।

> तुम सुनो तो गान मेरा स्वर बने ! तुम सुनो तो गान मेरा स्वर बने ! तुम उपास्य बनो, तपस्या वर बने ! दीप ने जळकर श्रळम को पथ दिखाया ! दिश्च पाई जब तुम्हें मैं देख पाया !!

तृप्ति कैसी, जब तृषा निर्झर बने ! हर्ष की हो वृष्टि, घिर छें शोक के घन। युग-प्रतीक्षा का बने प्रिय मिलन का क्षण । क्षितिज तक जाकर अविन अम्बर बने ।। तम और मैं मैं अकिचन याचना हैं तम सदय वरदान । ă अथक स्वर-साधना त्रम हो चिरन्तन गान ॥ मार्ग-मन्दिर का दिखाता भक्ति का आलोक। अर्घ्य देता है दिवस को यामिनी का शोक ॥ मैं विकलता, चेतना तुम, स्फूति मैं, तुम प्राण। तुम चरण-ध्वनि अवतरण की, सजग सोपान॥ में प्रतीक्षा, मिलन पल तुम, में नियम, तुम न्याय । में सतत उद्योग हूँ, तुम एकमात्र उपाय॥ नैश नम मैं पूर्णिमा की तुम मध्र मुस्कान। मैं प्रतिध्वनि की मुखरता, तुम अमर आह्वान ॥ केवल एक

सो सुन्दर, सुरभित सुकुमार सुमनों से गुम्पित कर हार , पहनाया था सखि, फ्रियतम ने पुरुकित होकर पहली बार ! उसके सौ सुमनों में आज सुरभित है बस केवल एक, केवल एक !!

#### बालकुष्ण राव

तन्मय होकर सौ सौ बार सजिन, किया प्रियतम ने प्यार , केन्द्रित कर मेरे अधरों की सीमा में अपना संसार । उन सौ सौ मादक स्पर्धों में अंकित अब तक है वस एक, केवळ एक !!

शिल-गुंजन पर स्वर संघान ,
कर समीर गित पर स्थिर तान ,
सुको सुनाया था प्रियतम ने
आशा का, स्मृतियों का गान ।
उसके सौ सौ मधुर पदों में
सुको स्मरण है केवल एक, केवल एक ॥

#### दीपक मन्द न हो

दीपक मन्द न हो ।

मार्ग का दीपक मन्द न हो ।

खोळ द्वार यदि देवाळय ही स्वयं निमन्त्रित करता ,
हिर्षित होता, किन्तु उपासक सोच सोच कर उरता ।

कळ, फिर बन्द न हो—

द्वार यह कळ फिर बन्द न हो ।

छिपे न शश्, अळसाई ऑर्खे झिप न जायँ तारों की ,
बने निशा हो स्वयं कल्पना दिन के श्रंगारों की ।

जब अभिनन्दन हो—

स्र्यं का जब अभिनन्दन हो ।

छक्ष्य दूरतर हुआ, कठिनतर हुई विषम वन-वीथी ,
आन्त पथिक ने किन्तु एक बस यही प्रार्थना की थी—
दीपक मन्द न हो ,

मार्ग का दीपक मन्द न हो ।

### अधूरी बात

बात पूरी हो न पायी थी, अभी कुछ और कहना था मुझे, जब रात बीती । दिवस की पहली किरण के सार्श से ही हो गये शिश्च तारिका के साथ मेरे शब्द भी निष्प्राण, सहमकर स्वर न जाने छिप गया किस विहग वाणी में अचानक । में न समझा क्या हुआ था, क्यों अधूरी रह गई वह बात जिसको सुन रहे थे तुम सहज सुन्दर कुत्हल से समुसुक । अब प्रतीक्षा कर रहा हूँ रात की फिर , शब्द फिर से मिल सकें, पूरी करूँ में बात अपनी । किन्तु भय है अब न होगा फिर उसे सम्भव सुनाना या समझना शब्द होंगे, पर वही क्या अर्थ होगा ?

जग डठा हूँ, पर न अब तक नींद टूटी ; हिए है जिस ओर पडती देखता हूँ द्रवित कल के सत्य की होतीं शिलायें , तरल, चञ्चल स्वम पुंजीभृत होते । नींद होगी शेष ऑखों मे, नहीं तो हस व्यवस्था को विपर्यय क्यों समझता ! राह दिखलाने बढ़ी थी कल्पना, पर साथ चलने का उपक्रम उस किया को मान, साहस कर अकेला चल पड़ा में यह न जाने भूल थी या वंचना थी । देखता हूँ अब वही आलोक आगे मार्ग के उस लोर को करता प्रकाशित ,

#### बार्छकुष्ण राव

इस दिशा से ही कभी जो कर बढाये स्वय पथ की ओर इक्रित कर रहा था। क्षीण खर मे ही विनय की पहुँच सम्भव क्षीण स्वर में ही विनय की पहुँच सम्भव, द्र हूँ जितना धरातल तारिका से मार्ग-दर्शक दीप भी हो और पथ की चरम सीमा पर चमकते रूक्ष्य भी तम । शात होता है तुम्हें ही देखकर यह ध्येय क्या है और मैं कितना विमुख हैं। छोड देती साथ छाया भी विवश हो जब निशा-तम गहन होता, छवि तुम्हारी किन्तु होती स्पष्टतर, प्रियतर, निकटतर । चेतना के भी चरण पडते न सीधे और प्राणों में प्रभंजन की प्रबलता । मॉगता तुमसे. अटल अवलम्ब मेरे . आज आश्रय और वह वरदान जिसको यह अकिचन याचना अभिषिक्त कह दे।।

फिर क्या होगा उसके बाद ? फिर क्या होगा उसके बाद ? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा , माँ, क्या होगा उसके बाद ?

> र्राव से उज्ज्वल, शशि से मुन्दर नव किसलयदल से कोमलतर वधू तुम्हारी घर आयेगी उस विवाह उत्सव के बाद!

पलभर मुख पर हिमत की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा— कर गम्भीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा, क्या उसके बाद ?

#### बालकृष्ण राव

चौंक पदे शिश, पशु, विहंग, कवि, थिरक उठा था तन वसुषा का। सुष बुध खोकर बाळ प्रकृति ने आभा का आवरण उठाया।

> अन्तिम चुम्बन कर वसुधा का विकल सूर्य से बिदा मॉग लो । नम में रजत हास बिखराकर शशि ने आगे चरण बदाया ।

कि के सुल दुल भेद भूलकर मिले स्नेह से खप्रलोक में। छिव ने खोले द्वार शान्ति के, आशाओं ने आश्रय पाया।

> शुचि, स्वर्गिक, साकेतित स्वर में नियति देवि बोली रिव-शिश से ; चिर वियोग ज्वाला की शुति से रच दो मधुर मिलन की माया ।

जग के अश्र-िक्त नयनों पर
सुख का इन्द्रधनुष अंकित कर,
बन्धु सजा दो आज स्वर्ग के
वैभव से वसुषा की काया।

इस अद्भुत क्षण के प्रकाश में बन्धु, प्रकट होकर, बढ बढकर पदे आज सीमा के मुख पर, उस असीम की छविमय छाया।

सुनकर, पुलकित हो रिन शिश ने तम प्रकाश की खींच यवनिका, आशा के आतुर नयनीं से स्मृति का तारक लोक छिपाया।

> चिर नीरव संगीत विश्व का झंकृत हुआ पवन वीणा में; कवि ने केन्द्रित कर करणा में कविता को साकार बनाया।

# तारा पाण्डेय

तुमको बाँघ चुकी हूँ मन मे । संध्या की बेका यह सूनी, आकुलता बढ जाती दूनी, रिव भी बँघा हुआ है देखो अपनी किरणों के बधन में ! बैठ नीड़ में चींच मिला कर, अपने उर में खर्ग बसा कर, पश्ची कहते -- 'जान गये इम मुख से रहना इस जीवन में?! एक समय ऐसा है आता, जब स्वभी का जगत सुहाता, , सीमाहीन मधुर आशाएँ रंग भरा करती यौवन में ! बॉध तुम्हें क्या मुक्त बनी मैं ! पीडाओं की बनी धनी मैं! समझोगे तब, खो जाऊँगी जब मैं अपने सूनेपन में! तुमको बॉध चुकी हूँ मन में !

गीत-अगीत गीत, अगीत कौन सुन्दर है! (१)

गाकर गीत विरह के तटिनी
वेगवती बहती जाती है,
दिल हरूका कर लेने को
उपलों से कुछ कहती जाती है।
तट पर एक गुलाब सोचता—
"देते स्वर यदि मुझे विधाता,
अपने पतझड के सपनों का
मैं भी जग को गीत सनाता।"

गा-गा कर वह रही निर्झरी, पाटक मूक खड़ा तट पर है। गीत, अगीत कौन सुन्दर है!

बैटा ग्रुक उस घनी डाल पर जो खोंते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोंते में ग्रुकी बैट अन्डे है सेती। गाता ग्रुक जब किरण बसन्ती छूती अङ्क पर्णं से छनकर, किन्तु, ग्रुकी के गीत उमड़कर रह जाते सनेह में सनकर।

> गूँज रहा शुक का स्वर वन में , फूला मग्न शुकी का पर है। गीत, अगीत कौन सुन्दर है!

(3)

दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बदे साँझ आव्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को बर से यहाँ खींच लाता है। चोरी-चोरी खडी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, 'हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना', यों मन में गुनती है।

वह गाता, पर किसी वेग से फूल रहा इसका अन्तर है। गीत, अगीत कौन सुन्दर है!

राम की मुरछी

अभी तक कर पाई न सिंगार, शास की मुरली उठी पुकार।

( १ )

गई सहसा किस रस से भींग वकुळ-वन में कोकिल की तान ! चाँदनी में उमडी सब ओर कहाँ के मद की मधुर उफान ! गिरा चाहता भूमि पर इन्दु शिथिलवसना रजनी के संग; सिहरते पग सकता न सँभाळ इ सुम-कलियों पर स्वयं अनग! ठगी-सी इकी नयन के पास लिये अञ्जन उँगली सुकुमार, अचानक लगे नाचने मर्म, रास की मुरळी उठी पुकार!

( २ )

रास की मुरही उठी पुकार।

साँस तक तो पढ़ गिनती रही, कहीं तब डूब सका दिनमान; आँ को जिस क्षण बैठी आँख, मधुर बेढा पहुँची यह आन। सुहागिनियों में चुनकर एक मुझे ही भूळ गये क्या व्याम ! बुळाने को न बजाया आज बाँसुरी में दुखिया का नाम। विताऊँ आज रैन किस भाँति ! पिन्हाऊँ किसे यूथिका-हार ! धरूँ कैसे घर बैठे धीर ! रास की सुरळी उठी पुकार।

( 3 )

रांस की मुरली उठी प्रकार।

उठी उर में कोमल हिल्लोल मोहिनी मुरली का सुन नाद, लगा करने कैसे तो हृदय, पड़ी जाने कैसी कुछ याद! सक्रांगी कैसे स्वयं स्माल तरिक्षत योवन का रसवाह! प्रान्य के टीले कर सब बन्ध नाचने को आकुल है चाह! डोलती ब्लथ कटि-पट के संग, बुली रशना करती सनकार, न दे पायी कडून में कील, रास की मुरली उठी पुकार!

(8)

रास की मुरली रही पुकार। छोड़ दौड़ो सब साज-सिंगार, रास की मुरली रही पुकार।

> अरी भोली मानिनि ! इस रात विनय-आदर का नहीं विधान , अनामन्त्रित अर्पण कर देह पूर्ण करना होगा वलिदान। आज द्रोही जीवन का पर्व. नम उल्लासी का त्योहार: आज केवल भावों का लग्न , आज निष्फल सारे शंगार। अलक्तक पद का आज न श्रेय, न कुंकुम की बेंदी अभिराम, न सोहेगा अधरी में राग. कोचनों में अंजन घनश्याम। हृदय का संचित रंग उँदेल सजा नयनों में अनुपम राग, भींगकर नख-शिख तक सुकुमारि आज करलो निज सुफल सुहाग I पहन कर केवल मादक रूप किरण-वसना परियों-सी नश नीलिमा में हो जाओ बाल , तारिकामयी प्रकृति - सी मझ । यूथिका के ये फूल बिखेर पुजारिन ! बनो स्वयं उपहार, पिह्ना बाँहों के मृद्ल मृणाल देवता की मीवा का हार।

#### रामघारोखिङ 'दिनकर'

खोल बॉहें आलिङ्गन—हेतु खडा सङ्गम पर प्राणाधार ; तुम्हें कडून-कुंकुम का मोह , और यह मुरली रही पुकार ! ( ५ )

रास की मुरही रही पुकार।

महालय का यह मंगल-काल, आज भी लजा का व्यवधान ? तुम्हें तन पर यदि नहीं प्रतीति भेज दो अपने आकुछ प्रान। कहीं हो गया दिघा में शेष आज मोइन का मादक रास , सफल होगा फिर कब सुकुमारि! त्रकारे योवन का मधुमास ! रही बज आमन्त्रण के राग श्याम की मुरली नित्य-नवीन, विकल-सी दौड-दौड प्रतिकाल सरित हो रही सिन्धु में लीन। रहा उड तज फेनिल अस्तित्व रूप पल-पल अरूप की ओर. तीव होता ज्यों-ज्यों जयनाद , बढा जाता मुरली का रोर। सनातन महानन्द मे आज बाँसुरी — कड्डण एकाकार. बहा जा रहा अचेतन विश्व. रास की मुरली रही पुकार ।

पुरुष-प्रिया मैं तरुष भानु-सा अरुण, भूमि पर उत्तरा सद्र - विषाण क्रिके

सिर पर ले बिह्न-किरीट, दीप्ति का तेजवन्त धनु - बाण लिये। स्वागत में डोली भूमि, त्रस्त भूघर ने हाहाकार किया, वन की विशीर्ण अलकें झकोर इ.झा ने जयजयकार किया। नाचती चतुदिक घूणि चली, मैं जिस दिन चला विजय-पथ पर। नीचे धरणी निर्वाक् हुई, सिष्टरा अञ्चद ऊपर अम्बर। मुक्ता ले सिन्धु शरण आया मैंने जब किया सिळल-मन्थन, मेरे इङ्गित पर उगल दिये भूने उर के फल, फूल, रतन। दिग्विदिक सुष्टि के पर्ण-पर्ण पर मैंने निज इतिहास लिखा, दिग्विदिक् लगी करने प्रदीस मेरे पौरुष की अरुण शिखा। मैं स्वर्ग-देश का जयी वीर, भू पर छाया शासन मेरा; हाँ, किया वहन नतभाल, दमित मृगपति ने सिहासन मेरा। कर दल्लित चरण से आद्रि-भाल . चीरते विपिन का मर्म सघन, ँमैं विकट, धनधुर, जयी वीर था घूम रहा निर्भय रन-वन। उर के मन्थन की दर्द-भरी घड़ियों से थी पहचान नहीं,

समनों से हारे भीम शैल, तबतक था इतना ज्ञान नहीं। चुमे जिसको द्धक अहङ्कार, वह कली, स्यात्, तबतक न खिली; लिजत हो अनल-किरीट, चॉदनी तबतक थी ऐसी न मिली। सहसा आई तुम मुझ अजेय को **इंसकर** जय करनेवाली, आधी मधु, आधी सुधा-सिक्त चितवन का शर भरनेवाली। में युवा सिंह से खेल रहा या एक प्रात निर्झर - तट पर, तम उगी तीर पर माया-सी लघु कनक-क्रम्भ साजे कटि पर । ह्य कनक-कुम्भ कटि पर साजे, हग-बीच तरल अनुराग लिये; चरणों में ईषत् अरुण, श्लीण जलघौत कलक्तक-राग लिये। सद्यःस्नाता, मद-भरित, सिक्त सरसीरह की अम्लान कली, अक्षता, सद्य पाताळ-जनित मदिरा शी निर्झिरिणी पतली। मैं चिकित देखने छगा तुम्हें, तुमने विस्मित मुझको देखा, पल-भर इम पढते रहें पूर्व-युग का विस्मृत, धृमिल लेखा। द्रम नई किरण-सी छगी, मुझे सहसा अभाव का श्यान हुआ,

जिस दिन देखा यह इरित स्रोत , अपने ऊसर का ज्ञान हुआ | मैं रहा देखता निर्निमेष, तुम खडी रही अपलक-चितवन. नस-नस जम्मा संचरित हुई, संस्रात, शिथिल उर के बन्धन। सहसा बोली, 'प्रियतम', अधीर, इलथ कटि से गिरा कलस तेरा, ंगिर गये बाण, गिर गया धनुष , सिहरा यौवन का रस मेरा। 'प्रियतम', 'प्रियतम', रसकुक मधुर कब की श्रत-सी, कुछ जानी-सी, 'प्रियतम', 'प्रियतम', रूपसी कौन तुम युग-युग की पहचानी-सी ! उमडा व्याकुल यौवन विवन्ध , उर की तन्त्री झनकार उठी ; सब ओर सृष्टि में निकट-दूर 'प्रियतम', की मधुर पुकार उठी। तम अर्द्ध-चेतना में बोली. ''मैं खोज थकी, तुम आ न सके, लद गई बुसुम से डाल, किन्तु, अब तक तुम हृदय लगा न सके। ''सीखा यह निर्दय खेल कहाँ ! तुम तो न कभी थे निदुर पिया।", मैं चिकत, भ्रमित कुछ कह न सका, मुख से निकले दो वर्ण, 'विया'। दो वर्ण 'प्रिया', यह मधुर नाम रसना की प्रथम ऋचा निर्मेल,

उल्लिसत हृदय की प्रथम बीचि . सुरसरि का विन्दु प्रथम उज्ज्वल । नर की यह चिकत पुकार 'प्रिया', जब पहली दृष्टि पढी रानी, जिस दिन मन की कल्पना उतर भू पर हो गई खडी रानी। विस्मय की चिकत पुकार 'प्रिया', जब तुम नीलिमा गगन की थी: जब कर-स्पर्श से दूर अगुण रस प्रतिमा स्वप्न-मगन की थी: जब पुरुष-नयन में विह्न नहीं, था विस्मय-जडित कुतुक केवल : जब तुम अचुम्बिता, दूर-ध्वनित थी किसी सरा का मद-कलक । विस्मय की चिकत पुकार 'प्रिया' , जिस दिन तम थी केवल नारी: नर की ग्रीवा का हार नहीं भुज-बॅघो सुकुमारी । बल्लरी दो वर्ण, 'प्रिया', यह नाद उषा सुनती शिखरों पर प्रथम उतर; दो वर्ण 'प्रिया', कुछ मन्द-मन्द इस ध्वनि से ध्वनित गहन अम्बर । दो वर्ण 'प्रिया', सध्या सुनती द्यक अतल मौन सागर-तल में : सुन-सुनकर हृदय पिघल जाता इसका गुञ्जन हग के जल मे। सुन रही दिशाएँ मौन खडी. सन रही मश नभ की बाळा:

सुन रहे चराचर, किन्तु, एक सुनतान पुरुष कहने वाला। अकल्ड प्राण का सम्बोधन सुनते जो कर्ण अजान प्रिये, तो पुरुष-प्रिया के बीच आज मिलतान एक व्यवधान प्रिये। व्यवधान वासना का कराळ जगते जो आग लगाती है: जो तप्त शाप-विष फूँक सरल नयनों को हिंस बनाती है। उन आँखीं का व्यवधान, ज्ञात जिनको न रहस्यों का गोपन, देखा कुछ कही कि कह आतीं सब कुछ प्राणीं के भवन-भवन । उत्सुक नर का व्यवधान, शृङ्क लख जिसे सझता आरोइण ; जल-राशि देख संतरण और वन सघन देखकर अन्वेषण। अम्बर का देख वितान उड़ा, 'यह नील-नील ऊपर क्या है!' मिही खोदी यह सोच, "गुप्त इस वसघा के भीतर क्या है ?" जिस दिवस अवारित प्रेम-सद्न में विस्मित, चिकत पुरुष आया, माणिक्य देख धीरता तजी. मुक्ता - सुवर्ण पर ललचाया। क्या ले, क्या छोड़े, रत्नराशि का मेद नहीं छघ जान सका,

# ं रामधारोसिइ 'दिनकर'

वह लिया कि जिसमें तृप्ति नहीं, पाना थाजी वह पान सका। पा सका न मन का द्वार, छुन्ध भग चला कुसुम का तन लेकर, ग्रीवा-विलिसत मन्दार-हार का दकन किया चुम्बन लेकर। जीवन पर प्रसरिति खिली चाँउनी को पीने की चाइ इसे, शशिका रस सकल उँदेल बुसे वह कठिन, चिरन्तन दाह इसे । तरणी-उर को कर चूर्ण खोजने लगा सुरिम का कोष कहाँ! प्रतिमा विदीर्ण कर हूँढ रहा, वरदान कहाँ ! सन्तोष कहाँ ! खोजते मोह का उत्स पुरुष ने सारी आयु दृथा खोई: इससे न अधिक कुछ जान सका तुम - सा न कहीं सुन्दर कोई। सब ओर तीव-गति घुम रहा युग-युग से व्यप्र पुरुष चञ्चल . तुम चिर-चञ्चल के बीच खडी प्रतिमा-सी सिस्मत, मौन, अचल । सुन्दर थी तुम जब पुरुष चला . सुन्दर अब भी जब कल्प गया ; जा रहा सकल अम व्यर्थ, नहीं मिळता आगे कुछ ज्ञान नया। जब-जब फिर आता पुरुष भ्रान्त , तब तुम कहती रसमझ 'पिया !'

मिलती न उसे फिर बात नई, मुख से कडते दो वर्ण, 'प्रिया'!

कला-तीर्थं

पूर्णचन्द्र-चुम्बित निर्जन वन विस्तृत शैल्प्रान्त उर्वर थे, मस्रण, हरित दूर्वी-सिंजत पथ चन्य कुसुम-द्रम इधर-उधर थे।

> पहन शुक्र का कर्ण-विभूषण दिशा - सुन्दरी रूप - लहर से मुक्त कुन्तला मिला रही थी अवनी को ऊँचे धाम्बर से।

कला-तीर्थ को मैं जाता था एकाकी वनफूल - नगर में, सहसा दीख पड़ी सोने की इंसप्रीव नौका लघु सर में।

> पूर्ण - यौवना दिव्य सुन्दरी जिसपर वीण लिये निज कर में , भेद रही थी विपिन-शून्यता भर शत खगों का मधु खर में ।

लहरें खेल रहीं किरणों से दुलक रहें जल-कण पुरइन में , इलके यौवन थिरक रहा था ओस-कर्णों-सा गान पवन में 1

मैंने कहा—''कौन तुम वन में रूप-कोकिला वन गाती हो , इस वसन्त-वन के योवन पर निज योवन-रस बरसाती हो !"

# रामधारोसिइ 'दिनकर'

वह बोली—''क्या नहीं जानते मैं मुन्दरता चिर - सुकुमारी , अविरतू निज आभा से प्ररतो आलोकित जगती की क्यारी।

> में अस्फुट योवन का मधु हूँ मदभोरी, रसमयी नवेली, प्रेममयी तहणी का दग-सद कवियों की कविता अलबेली है

बृन्त-बृन्त पर मैं कलिका हूँ मैं किसलय-किसलय पर हिम-कण , फूल-फूल पर नित फिरती हूँ दीवानी दितली-सी वन-वन।

प्रेम व्यथा के सिवा न दुख है
यहाँ चिरन्तन सुख की लाली,
इस सरसी में नित मराल के
संग विचरती सुखी मराली।

लगा लालसा-पंख मनोरम आओ, इस आनन्द-भवन में, जी भर पी लो आज अधर-रस कल तो आग लगी जीवन में।

> यौवन ! तृषा ! प्रेम ! आकर्षण हाँ, सचमुच तहणी मधुमय है, इन ऑखों मे अमर सुधा है इन अधरों मे रस-संचय है।

मैंने देखा, और दिनों से आज कहीं मादक था हिमकर, उड्डऑं की मुसकान स्पष्ट थी विमक व्योम, स्वाणीम सरोवर।

लहर उहर में कनक शिखाएँ शिलमिल शलक रहीं ल्यु सर में, कला-तीर्थ को मैं जाता था एकाकी सौदर्य-नार में।

बढा और कुछ दूर विपिन में देखा, पथ संकीणं, सघन है, दूघ, फूछ, रस, गन्ध न किचित् केवळ कुळिश और पाइन हैं।

> द्युरमुट में छिप रहा पन्थ ऊँचे नीचे पाइन बिखरे हैं, दुर्गम पथ में पथिक अकेला इधर-उधर नन-जन्त भरे हैं।

कोमलप्रभ चढ रहा पूर्ण विधु क्षितिज छोडकर मध्य गगन में , पर देखूँ कैसे उसकी छवि कहीं हार हो जाय न रण में।

कुछ दूरी चल उस निर्जंन में देखा एक युवक भति सुन्दर, पूर्णं खस्य रक्ताभवदन, विकसित प्रशस्त उर, परम मनोहर।

चला रहा फावडा अकेला पींछ स्वेद के बहु कण कर से, नहर काटता वह आता था किसो दूरवाही निर्झर से।

> मैंने कहा—''कौन तुम ?" बोला वह—''कर्तब्य, सत्य का प्यारा, उपवन को सींचने, लिये जाता हूँ वह निर्शर की घारा।

## रामघारोसिह 'दिनकर'

मैं बिलिष्ठ आशा का सुत हूँ विह्ँस रहा निज जीवन रण में , तंद्रा, अल्लस मुझे क्यों घेरें मैं अविरक तल्लीन लगन में ।

> बाधाएँ घेरतीं मुझे, पर में निभैय नित मुसकाता हूँ कुचळ कुल्झि-कंटक-जालों को छक्ष्य ओर बढता जाता हूँ

भीत न हो पथ के काँटों से भरा अमित आनन्द अजिर में, यहाँ दुःख ही ले जाता है हमें अमर सुख के मन्दिर में।

> सुन्दरता पर कभी न भूछो शाप बनेगी वह जीवन में रूक्ष्य विमुख कर भटकायेगी तुम्हें स्पर्ध फुर्लों के वन में

बदो स्टब्स की ओर, न अटको मुझे याद रख जीवन-रण में । उसके इस आतिथ्य-भाव से व्यथा हुई कुछ मेरे मन में।

> वह रत हुआ कार्य में अपने मैं अम-शिथिल बढा निज पथ पर सुन्दरता - सा सत्य श्रेष्ठ है उठने लगा द्वन्द्व पग-पग पर

सुन्दरता - आनन्द मूर्ति है प्रेम नदी, मोहक, मतवाली, कर्म-कुसुम के विना किन्तु, क्या भर सकती जीवन की डाली।

सत्य सींचता हमें स्वेद से सुन्दरता मधु-स्वप्न-ल्ड्स से, कळा-तीर्थ को मैं जाता था एकाकी कर्तव्य नगर से।

> कुछ क्षण बाद मिला फिर मुझको गन्ध, फूल, दूर्वीमय प्रान्तर, हरी भरी थी शैल तटी त्यों सबन रज - भृषित नीलाम्बर।

द्वों की नन्हीं फुनगी पर जगमग ओस बने आभा-कण, कुसुम ऑंकते उनमें निज छवि ज्यान बना रही निज दर्पण।

> राशि-राशि वन-पूल खिले थे पुलक-स्पन्दित वन-दुत-शतदल , दूर-दूर तक फहर रहा या श्यामल शैकतटी का अञ्चल ।

एक विन्दु पर मिले मार्ग दो आकर दो प्रतिकृल विजन से, संगम पर था भवन-कला का सुन्दर घनीभूत गायन से।

> अभित प्रभा फैला जलता था महाज्ञान - आलोक चिरन्तन , दीवारों पर स्वर्णोकित था ''सत्य भ्रमर, सुन्दरता गुञ्जन ।

प्रखर अजस कर्में बारा के अन्तराल में छिप कम्पन - सी, सुन्दरता गुंजार कर रही भावों के तगीयन - सी म

प्रेम सत्य की प्रथम प्रभा है , जिचर अमर छिव लहराती है , उधर सत्य की प्रभा प्रेम बन बेसुष - सी दौडी जाती है ।

प्रेमाकुल जब हृदय स्वय मिट , हो जाता सुन्दरता में लय , दर्शन देता उसे स्वयं तब सुन्दर बनकर सत्य निरामय।"

> देखा, किव का खप्त मधुर था उमडी अमिय धार जीवन में , पूर्णचन्द्र बन चमक रहे थे 'शिव'-'सुन्दर' आनन्द-गगन में !

मानवता देवत्व हुई थी मिले प्राण आनन्द अमर से , कला-तीर्थं में आज मिला था महा सत्य भावुक सुन्दर से !!

# हिमालय के प्रति

मेरे नगपति ! मेरे विशाल !
साकार, दिव्य, गौरव विराट,
पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल !
मेरी जननी के हिम-किरीट,
मेरे भारत के दिव्य भाल !
मेरे नगपति ! मेरे विशाल !

युग-युग अजेय, निबैन्ध, मुक्त युग-युग गर्वोन्नत, नित महान , निस्सीम न्योम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान !

- कैसी अखण्ड यह चिर-समाधि यतिवर! कैसा यह अमर ध्यान , त् महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान! उल्लान का कैसा विषम जाल ,

उल्लान का कैसा विषम जाल , मेरे नगपति ! मेरे विशाल !

ओ, मौन तपस्या-लीन यती पल-भर को तो कर हगोन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तहप रहा पद पर स्वदेश।

सुख सिन्धु पंचनद, ब्रह्मपुत्र गङ्गा, यमुना की अमिय घार, जिस पुण्यभूमि की ओर बही तेरी विगल्लित करणा उदार।

> जिसके द्वारों पर खडा क्रान्त सीमतपति ! त्ने की पुकार, 'पद-दिलत इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार!'

उस पुण्यभूमि पर आज तपी रे आन पडा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तडप रहे डॅस रहे चतुर्दिक् विविध व्याल ।

मेरे नगपति ! मेरे विशाल !

कितनी मणियाँ छट गई ! मिटा अकितना मेरा वैभव अशेष , तूध्यान-मम्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश ।

कितनी द्रपदा के बाल खुले कितनी कलियों का अनत हुआ , कह हृदय खोल चित्तौर ! यहाँ कितने दिन ज्वाल-वसन्त हुआ !

पूछे, सिकता-कण से हिमपति
तेरा वह राजस्थान कहाँ !
वन-वन स्वतन्त्रता-दीप लिये
फिरने वाला बळवान कहाँ !

तू पूछ अवध से, (ाम कहाँ श्रृत्या ! बोलो, घनश्याम कहाँ ? भो मगध ! कहाँ मेरे अशोक वह चन्द्रगुप्त बलधाम कहाँ ?

पैरों पर ही है पड़ी हुई
मिथिका भिखारिणी सुकुमारी,
त् पूछ, कहाँ इसने खोई
अपनी अनन्त निधियाँ सारी।

री कपिलवस्तु ! कह बुद्धदेव के वे मंगल उपदेश कहाँ ? तिक्बत, इरान, जापान चीन तक गये हुए सन्देश कहाँ ?

वैशाकी के भन्नावशेष से पूछ स्टिन्छवी - शान कहाँ है ओ री उदास गंडकी ! बता विद्यापति किन्न के गान कहाँ है

त् मौन त्यागकर पूछ आज बंगाल, नवाबी ताज कहाँ ? भारत का अन्तिम ज्योति-नयन मेरा प्याग सीराज कहाँ ?

त् तरण देश से पूछ अरे गूँजा कैसा यह ध्वंस-राग ! अम्बुधि अन्तस्तळ बीच छिपी ! यह सुळग रही है कीन आग !

> प्राची के प्रागण बीच देख जल रहा स्वर्ण-युग अग्निस्वाल , तू सिंहनाद कर जाग यती । मेरे नगपति ! मेरे विशाल !

रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमे गाडीव, गदा छोटा दे अर्जुन, भीम बीर।

> कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूँज उठे 'हर हर वम' का फिर महोच्चार!

ले अँगड़ाई उठ, हिले घरा कर निज विराट खर में निनाद, त् शैल्राट्! हुंकार भरे फट जाय कुहा, भागे प्रमाद।

> त् मौन त्याग, कर सिह्नाद रेतपी! आज तप का न काल, नवयुग शंखध्वनि जगा रही त् जाग, जाग, मेरे विशाल।

मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिन्य भारू, नवयुग शखध्वनि जगा रही जागे नगपति! जागे विशास्त्र।

#### हाहाकार

दिव की जबलित शिखा-सी उड तुम जब से लिपट गई जीवन में : तृषावन्त मैं घूम रहा, कविते ! तम से व्याकुल त्रिभुवन में। उर में दाह, कण्ठ में ज्वाला सम्मुख यह प्रभु का मस्थल है; ′जहाँ पथिक जल की झॉकी में एक बूंद के लिए विकल है ! घर-घर देखा धुआँ, घरा ५८ सुना, विश्व मे आग लगी है; 'जल ही जल' जन अन रटते हैं कण्ठ कर में प्यास जगी है! सुख गया रस क्याम गगन का एक घूँट विष जग का पीकर: कपर ही कपर जल जाते सृष्टि-ताप से पावस-सीकर। मनुज वंश के अश्र-योग से जिस दिन हुआ सिन्धु-जल खारा ! गिरि ने चीर लिया निज उर. मैं लल्क पड़ा रूख जल की घारा । पर विस्मित रह गया. लगी पीने जब वही मुझे सुधि खोकर; कहती--'गिरि को फाड चली हूँ मैं भी बडी पिपासित होकर ! यह वैषम्य नियति का मुझपर किश्मत बडी धन्य उन कवि की . जिनके हित कविते ! बनतीं तम झॉकी नम अनावृत छवि की ! दुखी विश्व से दूर जिन्हें लेकर आकाश-कुसुम के वन मे खेल रही तुम अलस जलद-सी किसी दिन्य नन्दन-कानन में । भूषण-वसन जहाँ कुसुमों के कहीं कुलिश का नाम नहीं है, दिन भर सुमन हार-गुम्फन को छोड दूसरा काम नहीं है। वहीं धन्य, जिनको छेकर तुम बसी कल्पना के शतदल पर जिनका स्वप्न तोड पाती है मिट्टी नहीं चरण-तल बजकर। मेरी भी यह चाह, विलासिनि ! सुन्दरता को शीश द्युकाऊँ : जिधर-जिधर मधुमयी बसी हो उधर वसन्तानिल बन धाऊँ। एक चाइ कवि की यह देर्लू—छिपकर कभी पहुँच मालिनि तट. किस प्रकार चलती मुनि-बाला यौवनवती लिये कटि पर घट। शाँकूँ उस माधवी-कुक में, जो बन रहा स्वर्ग कानन में ; प्रथम परस की जहाँ अकिणमा सिहर रही तरुणी-आनन में। जनारण्य से दूर स्वप्न में मैं भी निज संसार बसाऊँ, जग का आर्त्तनाद सुन अपना हृदय फाडने से बच जांऊं।

िट जाती ज्यों किरण विहँस सारा दिनकर कहरी पर झिल-मिल , खो जाऊँ त्यों इर्ष मनाता, मैं भी निज खप्नों से इिल्मिल। पर नभ में न कुटी बन पाती मैंने कितनी युक्ति लगाई, आधी मिटती कभी कल्पना कभी उजडती बनी-बनाई। रह रह पंखहीन खग सा मैं गिर पडता भू की हलचल में ; कृटिका एक बहा ले जाती स्वप्न-राज्य ऑ*पू* के जल में l क्रुपित देव की शाप-शिखा जब विद्यत बन सिर पर छा जाती, उठता चीख हृदय विद्रोही अन्ध भावनाएँ जल जाती। निरख प्रतीची-रक्त-मेथ में अस्तपान रवि का मुख-मण्डल , िघल-पिघल कर चू पडता है हग से क्षिमत. विवश अन्तस्तल। रिणत विषम रागिनी मरण की आज विकट हिंसा-उत्सव में: दबे हुए अभिशाप मनुज के छगे उदित होने फिर भव में। शोणित से रॅग रही ग्रुभ्न पट सस्कृति निदुर लिये करवालें. जला रही निज सिहपौर पर दिलत-दीन की अस्थि-मशालें। घूम रही सभ्यता दानवी, 'शान्ति ! शान्ति !' करती भृतल में . पूछे कोई भिगो रही वह क्यों अपने विष-दन्त गरह में। टॉक रही हो सुई चर्म, पर, शान्त रहें हम तिनक न डोलें: यही शान्ति, गर्दन कटती हो, पर इम अपनी जीभ न खोले ! बोलें कुछ मत क्षितित, रोटियाँ स्वान छीन खायें यदि कर से ; यही शान्ति, जब वे आये, इम निकल जायँ चुपके निज घर से ! इन्सी पढे पाठ संस्कृति के खड़े गोलियों की छाया में: यही द्यान्ति, वे मौन रहें जब आग लगे उनकी काया में ? चूस रहे हों दनुज रक्त पर, हों मत दिलत प्रबुद्ध कुमारी! हो न कहीं प्रतिकार पाप का, शान्ति या कि यह युद्ध कुमारी! जैठ हो कि हो पूस, इमारे कुषकों को आराम नहीं है, छुटे बैक से संग कभी, जीवन में ऐसा याम नहीं है। मुख में जीभ, शक्ति भुज मे, जीवन में सुख का नाम नहीं है, वसन कहाँ ! सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है ।

विभव-स्वप्न से दूर, भूमि पर यह दुखमय संसार कुमारी! खिलहानों में जहाँ मचा करता है हाहाकार कुमारी! बैटों के ये बन्धु वर्ष भर क्या जानें, कैसे जीते हैं! जबॉ बन्द, बहती न ऑख गम खा, शायद, ऑसू पीते हैं! पर, शिशु का क्या हाल, सीख पाया न अभी जो ऑसू पीना ! चूस-चूस सूखा स्तन माँ का सो जाता रो-विलप नगीना। विवश देखती माँ, अंचल से नन्हीं जान तडप उड़ जाती; अपना रक्त पिला देती यदि फटती आज वज्र की छाती। कब्र-कब्र में अबुध बालकों की भूखी इड्डी रोती है; "दूघ, दूघ!" की कदम-कदम पर सारी रात सदा होती है। "दूध, दूध !" ओ वत्स ! मन्दिरों में बहरे पाषाण यहाँ हैं ; "दूष, दूष !" तारे, बोलो, इन बच्चों के भगवान कहाँ हैं 🕻 "दूष, दूध!" दुनियाँ सोती है, लाऊँ दूध कहाँ, किस घर से ! "दूघ, दूघ!" देदेव गगन के! कुछ चूँदें टपका अम्बर से। "दूघ, दूघ!" गंगा, तू ही अपने पानी को दूघ बना दे, "दूष, दूष '' उफ ! है कोई भूखे मुर्दों को जरा मना दे ! "दूष, दूष !" फिर "दूष !" अरे, क्या याद दूध की खो न सकोंगे ? "दूध, दूध!" मर कर भी क्या तुम बिना दूध के सो न सकोगे! वे भी यहीं, दूघ से जो अपने दवानों को नहलाते हैं! ये बच्चे भी यहीं, कब्र में "दूष दूष" जो चिल्लाते हैं ! बेकसूर, नन्हें देवों का शाप विश्व पर पडा हिमालय! हिला चाहता मूल सृष्टि का, देख:रहा क्या खडा हिमालय ! "दूध, दूध !" फिर सदा कब्र की आज दूध लाना ही होगा; जहाँ दूघ के घदे मिलें, उस मजिल पर जाना ही होगा। जय मानव की घरा साधियों ! जय विशाल अम्बर की जय हो ! जय गिरिराज ! विन्ध्य-गिरि, जयजय ! हिन्द महासागर की जय हो ! हटो व्योम के मेघ, पन्य से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं: "दूष, दूष !..." ओ वत्स ! द्वम्हारा दूष खोजने इम जाते हैं।

### रामधारीसिह 'दिनकर'

दिल्ही

यह कैसी चॉदनी अमा के मिलन तिमल गगन में! क्क रही क्यों नियति व्यंग्य से इस गोधूल-लगन में! मरघट में तू साज रही दिल्ली कैसे श्रङ्कार! यह बहार का खाग अरी, इस उजदे हुए चमन में!

> इस उजाड निर्जन खँडहर में , छिन्न-भिन्न उजहे इस घर में , तुझे रूप सजने की सूझी मेरे सत्यानाश-प्रहर में !

डाल-डाल पर छेड रही कोयल मर्सिया-तराना, -और तुझे स्झा इस दम ही उत्सव हाय मनाना; हम घोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल से; उधर तुझे भाता है इन पर नमक हाय छिडकाना!

> महल कहाँ वस, हमे सहारा केवल फूस-फॉस, तृणदल का, अन्त नहीं, अवलम्ब प्राण को, गम, ऑसू या गङ्गाजल का। यह विहगों का झुण्ड लक्ष्य है आजीवन बिघकों के फल का, मरने पर भी हमें कफन है माता शैल्या के अंचल का!

गुरुची निष्टुर फेंक रहा किल्यों को तोड़ अनल में , कुछ सागर के पार और कुछ रावी-सतलज-जल में ; इम भिटते जा रहे न ज्यों अपना कोई भगवान! यह अलका-छवि कौन मला देखेगा इस इल्डनल में!

> विखरी लट, ऑस् छलके हैं, देख, वन्दिनी है बिलखाती, अभु पींछने हम जाते हैं, दिस्ली ! आह ! कलम हक जाती !

### रामधारीसिइ 'दिनकर'

अरी, विवश हैं, कहो, करे क्या !

पैरों में जंजीर हाय, हायों—

में हैं किड़ियां कस जातीं !
ओर कहें क्या ! घरा न घंसती ,
हुंकरता न गगन संघाती !
हाय! विन्दिनी मां के सम्मुख ,
सुत की निष्टुर विल चढ जाती ,
तड़प-तड़ंप हम कहो करें क्या !
'बहै न हाथ, दहै रिस छाती ,
अन्तर ही अन्तर घुलते हैं ,
'भा कुठार कुण्ठित रिपु-घाती' !

अपनी गर्दैन रेत-रेत असि की तीखी धारों पर, राजइस बिट्टान चढाते माँ की हुंकारों पर। पगली ! देख जरा कैसी मर-मिटने की तैयारी ! जादू चलेगा न धुन के पक्के इन बनजारों पर;

त् वैभव-मद में इठलाती,
परकीया-सी सैन चलाती,
री विलास की दासी! किसकी
इन ऑखों पर है लल्चाती!

हमने देखा यहीं पाण्डु—वीरों का कीर्ति-प्रसार, वैभव का सुख-स्वप्न, कला का महा स्वप्न-अभिसार, यहीं कभी अपनी रानी थी, त् ऐसे मत भूल, अकबर, शाहजहाँ ने जिसका किया स्वयं शृङ्कार।

> त् न ऐंठ मदमाती दिल्ली ! मत फिर यों इतराती दिल्ली ! अविदित नहीं हमें तेरी कितनी कठोर है छाती दिल्ली !

### रामयार सिह 'दिनकर'

हाय! छिनी भूखों की रोटी छिना नम का अर्द्ध वमन है, मजद्रों के कौर छिने हैं जिनपर उनका लगा दसन है। छिनी सजी-साजी वह दिल्ली अरी! बहादुरशाह 'जफर' की . और ज़िनी गही छखनऊ की वाजिदअली शाह, 'अख्तर' की । छिना मुक्ट प्यारे 'सिराज' का . छिना अरे, आलोक नयन का. नीड छिना बुलबुल फिरती है. वन-वन लिये चंचु में तिनका। आहें उठीं दीन कुषकों की . मजद्री की तड़प पुकारें, अरी ! गरीबों के छोह पर खडी हुई तेरी दीवारें।

अङ्कित हे कूषकों के हग में तेरी निटुर निशानी, दुखियों की दुटिया रो रो कहती तेरी मनमानी। औं तेरा हग-मद यह क्या है! क्या न खून वेकस का! बोल, बोल क्यों लजा रही, ओ कृषक-मेद्य की रानी!

वैभव की दीवानी दिछी! कृषक मेघ की रानी दिछी! अनाचार, अपमान व्यंग्य की चुमती हुई कहानी दिछी! अपने ही पति की समाधि पर कुळटे तू छिव में इतराती! परदेसी सँग गळवाँही दे मन में है फूळी न समाती!

### रामधारीसिइ 'दिनकर'

दो दिन ही के बाल-डास में नाम हुई बेपानी दिल्ली! कैसी यह निर्लंख नग्नता, यह कैसी नादानी दिल्ली!

अरी ह्या कर, है जईफ यह खडा कुतुब मीनार, इबरत की मॉ जामा भी है यहीं अरी ! हुशियार! इन्हें देखकर भी तो दिछी! ऑर्खे हाय फिरा छे, गौरव के गुढ़ रो न पड़ें, हा घूँषट जरा गिरा छे!

अरी ह्या कर, हाय अभागी!

मत फिर लजा को ठुकराती;
चीख न पहें कहा में अपनी,
फट न जाय अकदर की छाती!

हूक न उठे जहाँ गिर दिल में
क्क न उठे कहा मदमाती!

गौरव के गुरू रो न पड़ें, हा,
दिल्ली घूँघट क्यों न गिराती!

बावर है, औरग यहीं है

मदिरा औं कुलटा का द्रोही,
बक्सर पर मत भूल, यहीं है

विजयी दोरशाह निर्मोही!

अरी ! सँमक, यह कब्र न फटकर कहीं बना दे द्वार ! निकल न पदे कोध में लेकर शेरशाह तलवार ! समझायेगा कौन उसे फिर अरी सँमल नादान ! इस घूँचट पर आज कहीं मच जाय न फिर संहार !

> जरा गिरा ले घूँघट अपना, और याद कर वह सुख सपना, नूरजहाँ की प्रेम-व्यथा में दीवाने सकीम का तपना;

## रामधारीसिह 'दिनकर'

गुम्बद पर प्रेमिका कपोती के पीछे कपोत का उड़ना, जीवन की आनन्द-घड़ी में जन्तत की परियों का जुड़ना। जरा याद कर, यहीं नहाती—थीं मेरी मुमताज अतर में, तुझ-सी तो मुन्दरी खडी—रहती थी पैमाना छे कर में। मुख, सौरभ, आनन्द बिछे थे गळी, कूच, वन, बीथि, नगर में, कहती जिसे इन्द्रपुर त् वह—तो था प्राप्य यहाँ घर-घर में।

आज ऑख तेरी विजली से कौंध-कौंध जाती है! हमें याद उस स्नेह-दीप की बार-बार आती है!

> खिलें पूल, पर, मोह न सकती हमें अपिरचित छटा निराली, इन आँखों में घूम रही अब भी मुरहो गुलाब की लाली।

उठा कराक दिक में लहराता है यमुना का पानी, पलकें जोग रहीं बीते वैभव की एक निशानी, दिल्ली ! तेरे रूप-रंग पर कैसे हृदय फॅसेगा, बाट जोहती खँडहर में हम कंगालों की रानी।

### गगन का चाँद

रात यों कहने लगा मुझसे गगन का चॉद , आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है ! उलझनें अपनी बनाकर आप ही फॅसता , और फिर बेचैन हो जगता, न सोता है !

### रामघारीसिह दिनकर'

जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ ? में चुका हूँ देख मनु को जनमते-मरते, और लाखों बार तुझ-से पागलों को भी चॉदनी में बैठ स्वप्नी पर सही करते। आदमी का स्वप्त ? है वह बुलबुला जल का : आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किन्त, फिर भी धन्य, ठहरा आदमी ही तो ? बुळबुळों से खेळता, कविता बनाता है। में न बोला, किन्तु, मेरी रागिनी बोली. देख फिर से. चॉद ! मुझको जानता है तू ! स्वप्न मेरे बुलबुले हैं ! है यही पानी ! आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू ! मैं न वह जो स्वम पर केवल सही करते. आग में उसको गला होहा बनाती हूँ, और उस पर नींव रखती हूँ नये घर की. इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। मनु नहीं, मनु-पुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी घार होती है. बाण ही होते विचारों के नहीं केवछ, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे. "रोज ही आकाश चढते जा रहे हैं वे, रोकिये. जैसे बने इन स्वप्नवाली को, स्वर्ग की ही ओर बढते आ रहे हैं वे।"

#### व्याल-विजय

ह्म में जहर चरण के नीचे, मैं उमंग में गाऊँ, तान, तान फण न्याल, कि तुझ पर मैं बाँसुरी वनाऊँ।

### ( ? )

यह बॉसुरी बजी माया के मुकुलित आकुंचन में, यह बॉसुरी बजी अविनाशी के संवेश गहन में। अस्तित्वों के अनस्तित्व में महा शान्ति के तक में, यह बॉसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में।

> कंपहीन तेरे समुद्र मे जीवन - ल्हर उठाऊँ , तान, तान फण ब्याल, कि तुझ पर मैं बॉसुरी बजाऊँ ।

### ( ? )

अक्षयवट पर बजी बाँसुरी, गगन मगन लहराया, दल पर विधि को लिये जलिव में नाभिकमल उग आया। जनमी नव चेतना, सिहरने लगे तत्व चल-दल से, स्वर काले अवलम्ब भूमि निकली प्रावन के जल से।

अपने आर्द्र वसन की वमुधा को फिर याद दिलाऊँ, तान, तान फण न्याल, कि तुझ पर मैं बॉसुरी बजाऊँ।

### ( 3 )

फूली सृष्टि नाद-बन्धन पर, अब तक फूल रही है, बंसी के स्वर के धागे में धरती झूल रही है। आदि छोर पर जो स्वर फूँका, पहुँचा अन्त तलक है, तार-तार में गूँज गीत की, कण-कण बीच झलक है।

> आलापों पर उठा जगत को भर भर पैंग झुलाऊँ। तान, तान फण न्याल, कि तुझ पर मैं बॉसुरी बजाऊँ।

### (8)

जगमग ओस-विन्दु गुँथ जाते सॉसों के तारों में, गीत बदल जाते अनजाने मोती के हारों में। जब-जब उठता नाद, मेघ मंडलाकार घिरते हैं, आस पास बंसी के गीले इन्द्रधनुष तिरते हैं।

बाँधू मेघ कहाँ बसी पर ! सुरधनु कहाँ सजाऊँ ! तान, तान फण व्याल, कि तुस पर मैं बाँसुरी बजाऊँ !

### रामधारीसिह 'दिनकर'

( 4 )

इस बंसी के मधुर नाद पर माया डोल चुकी है, पटावरण कर दूर मेद अन्तर का खोल चुकी है। इसम चुकी है प्रकृति, चॉदनी मे, मादक गानों पर, नचा चुका हैं महा नर्तकी को इसकी तानों पर।

विषवधीं पर अमृतवर्षिणी का जादू अजमार्ज । तान, तान फण व्याल, कि तुझ पर मैं वॉसुरी बजाऊँ ।

# ( & )

उदे नाद के जो कण ऊपर, वे बन गये सितारे, जो नीचे रह गये, कहीं हैं फूल, कहीं अंगारे।
भींगे अधर कभी बंसी के शीतल गंगाजल से,
कभी प्राण तक झलस उठे हैं इसके हालाहल से।

शीतलता पीकर प्रदाह से कैसे हृदय चुराऊँ ! तान, तान फण व्याल, कि तुझ पर मैं बॉसुरी बजाऊँ !

## ( 9 )

यह बाँसुरी बजी, मधु के सोते फूटे मधुवन में , यह बाँसुरी बजी, हरियाली दौड गई कानन में । यह बाँसुरी बजी, प्रत्यागत हुए विहग गगन से , यह बाँसुरी बजी, सटकर विधु चलने लगा सुवन से ।

> अमृत-सरोवर में धो-घो तेरा भी जहर बहाऊं ? तान, तान फण ब्याल, कि तुझ पर मैं बॉसुरी बजाऊँ ।

### ( )

यह बॉसुरी बजी, पनघट पर कालिन्दी के तट में,
यह बॉसुरी बजी सुदों के आसन पर मरघट में।
बजी निशा के बीच आलुलायित केशों के तम में,
बजी सूर्य के साथ यही बॉसुरी रक्त-कर्दम में।
कालियदह में मिले हुए विष को पीयूष बनाऊँ,
तान, तान फण व्याल, कि तुझ पर मैं बॉसुरी बजाऊँ।

( 9 )

फूँक, फूँक विष रूपट, उगर, जितना हो जहर हृदय में , यह बंसी निर्गेरल बजेगी सदा श्वान्ति की लय में ! पहचाने किस तरह भला त निज विष का मतवाला. मैं हूं सॉपों की पीठों पर कुसुम लादने वाला ! विषद्ह से चक निकल, फूल से तेरा अग सजाऊँ, तान, तान फण व्याल, कि तुझ पर मैं बाँसुरी बजाऊँ।

( %)

ओ शंका के व्याल ! देख मत मेरे क्याम बदन को , चक्षः अवा अवण कर बंसी के भीतर के स्वन को । जिसने दिया तुझे विष उसने मुझको गान दिया है, ईर्घ्या तुशे उरीने सङ्गको भी अभिमान दिया है।

> इस आशिष के लिए भाग्य पर क्यों न अधिक इतराऊँ ! तान, तान फण व्याल, कि तुझ पर मैं बॉसुरी बजाऊँ।

> > ( 22 )

विषधारी ! मत डोळ, कि मेरा आसन बहुत कड़ा है, कृष्ण आज अधुता में भी सॉपों से बहुत बड़ा है। आया हूँ बॉसुरी बीच उद्धार लिये जन गण का, फण पर तेरे खडा हुआ हूँ भार छिये त्रिभुवन का ।

> बढा, बढा नासिका, रन्ध्र में मुक्ति-सूत्र पहनाऊँ, तान, तान फण व्याल, कि तुझ पर मैं बॉसुरी बजाऊँ।

> > रसवर्ता भू के मनुज का श्रेय।

धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा, कब जलेगा, विश्व में भगवान ! कब सुकोमळ ज्योति से अभिषिक्त-हो, सरस होंगे जली-सूखी रसा के प्राण ? है बहुत बरसी घरित्री पर अमृत की घार . पर, नहीं अब तक सुशीतल हो सका ससार । भोग-लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम: भीष्म हों अथवा युधिष्ठिर, याकि हों भगवान . बुद हों कि अशोक, गाँधी हों कि ईसु महान ; सिर धुका सबको, सभीको श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान , दग्त्र कर पर को, स्वयं भी भोगता दुख-दाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह । अवहरण शोषण वही, कुरिसत वही अभियान, खोजना चढ दूसरों के भस्म पर उत्थान ; शील से मुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौडना रइ-रइ उठा उन्माद की तलवार ! द्रोह से अब भी वही अनुराग , प्राण मे अब भी वही फ़ुंकार भरता नाग ! पूर्वयुग-सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुकी है दूर द्वापर से बहुत संसार; यह समय विज्ञान का, सब भाँति पूर्ण, समर्थ ; खुल गये हैं गृढ सस्ति के अमित गुरु अर्थ। चीरता तम को, संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार। आज की दुनिया विचित्र, नवीन , प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बँधे नर के करों में वारि, विद्यत, भाष, हुक्म पर चढता-उतरता है पवन का ताप। हैं नहीं बाकी कहीं व्यवधान , लाँघ सकता नर सरित्, गिरि, सिन्धु, एक समान । शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य:

मानते हैं हुस्म मानव का महा वरुणेश , और करता शब्दगुण अम्बर वहन सन्देश। नव्य नर की मुधि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिकाल। यह प्रगति निस्तीम ! नर का यह अपर्व विकास ! चरण-तल भूगोल ! मुडो में निखिल आकाश ! किन्त्र है बढता गया मस्तिक ही निःशेष . छट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखो हो देवता चीत्कार। चाहिए उनको न केवल ज्ञान. देवता हैं मॉगते कुछ स्नेह, कुछ बलिदान ; मोम-सी कोई मुलायम चीज ताप पाकर जो उठे मन में पशीज-पशीज : प्राण के द्वलं विविन में फूल कुछ सुकुमार ; शान के मरू में सुकोमल भावना की धार : चॉदनी की रागिनी, कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूछी दुई बहती नदी का गान; रंग मे घुडता हुआ खिडतो-कडी का राज, पत्तियों पर गूजती कुछ ओस की आवाज; ऑसुओं में दर्द की गलती इई तस्वीर, फूल की, रस में बनी-भींगो हुई, जजीर। घूम, कोलाइल, थकावट, धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मन्दगामी धार; बक्ष के नीचे जहां मन को मिले विश्राम . आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ, कुछ शाम ; कर्म-संकुल लोक-जीवन से समय कुछ छीन , हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन-

### रामधारीसिह 'दिनकर'

फ़ळ-सा एकान्त मे उर खोलने के हेतू. शास को दिन की कमाई तोलने के हेता ले चुकी सुख-भाग समुचित से अधिक है देह . देवता है मॉगते मन के लिए लघ गेह। हाय रे मानव, नियति का दास ! हाय रे मनुपुत्र, अपना आप ही उपहास ! प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत. सिन्धु से आकाश तक सबको किये भयभीत : सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय. चीरता परमाणु की सत्ता असीम, अजेय, बुद्धि के पवमान में उदता हुआ असहाय, जारहात किस दिशा की ओर को निरुपाय ! लक्ष्य क्या ! उद्देश्य क्या ! क्या अर्थ ! यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का अम व्यर्थ। सन रहा आकाश चढ ग्रह-तारकों का नाद: एक छोटी बात ही पडती न तुझको याद। एक छोटी, एक सीघी बात , विश्व में छाई हुई है वासना की रात। वासना की यामिनी, जिसके तिमिर से हार. हो रहा नर भ्रान्त अपना आप ही आहार. बुद्धि मे नम की सुरमि, तन मे क्धर की कीच, यह वचन से देवता, पर, कर्म से पशु नीच। यह मनुज ,

जिसका गगन में जा रहा है यान , काँपते जिसके करों को देख कर परमाणु । खोलकर अपना दृदय गिरि सिन्धु, भू, आकाश हैं सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास । खुल गये परदे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय !

### शमधारीसिह 'दिनकर'

बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जिज्ञासु। कडकता उसमें किसी का जब कभी अभिमान . फॅकने लगते सभी, हो मत्त, मृत्यु-विषाण । यह मनुज ज्ञानी, शृगाली कुक्कुरी हे हीन-हो, किया करता अनेकों कर कर्म मलीन। देह ही लडती नहीं हैं, जुझते मन प्राण, साथ होते ध्वंस में इसके कला-विज्ञान। इस मनुज के हाथ में विज्ञान के भी फूल, वज होकर छूटते ग्रुम धर्म अपना भूल। मनुज, जो ज्ञान का आगार ! यह मनुज, जो सृष्टि श्रृंगार ! यह का नाम सुन भूलो नहीं, सोचो-विचारो कृत्य। यह मनुज, सहार-सेवी, वासना का मुत्य। छद्म इसकी कल्पना, पाषण्ड इसका ज्ञान, यह मनुष्य, मनुष्यता का घोरतम अपमान। 'व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय'. पर, न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय । श्रेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत ; श्रेय मानव की असीमित मानवीं से प्रीति : एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही।

जो जीव बुद्धि-अधीर तोड़ता अणु ही, न इस व्यवधान का प्राचीर ; वह नहीं मानव; मनुज से उच्च, लघु या भिन्न । चित्र-प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न । स्यात्, मङ्गल या शनिश्चर लोक का अवदान , अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का भ्यान ।

रसकती भूके मनुज का श्रेय, यह नहीं ,विज्ञान, विद्या-बुद्धि यह आग्नेह; विश्व-दाहक, मृत्यु-वाहक, सृष्टि का संताप, भ्रान्त पुथ पर अन्व बढते ज्ञान का अभिशाप। भ्रामत प्रज्ञा का सुतुक यह इन्द्रजान विचित्र, श्रेय मानव के न, आविष्कार ये अपवित्र। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तज कर मोइ, स्मृति के पार ! हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान : फूल-कॉटों की तुसे कुछ भी नहीं पहचान ! खेल सकता तू नहीं ले इाथ में तलवार. काट लेगा अङ्ग, तीखी है बडी यह घार! मनु ज भू के का नहीं विज्ञान कटु. आग्नेय । श्रेय उसका, प्राण में बहती प्रणय की वायु, मानवीं के हेतु अपित मानवीं की आयु। श्रेय उसका ऑस्ओं की घार. श्रेय उसका, भग्न वीणा की अधीर पुकार । दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, मानवीं का श्रेय, आत्मा का किरण-अभियान। यजन, अर्पण, आत्मसुख का त्याग, श्रेय मानव का, तपस्या की दहकती आग । बुद्धि-मन्थन से विनिर्गत श्रेय वह नवनीत-जो करे नर के हृदय को स्निग्ध, सौम्य, पुनीत । श्रेय वह विज्ञान का वरदान , हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान । श्रेय वह नर-बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, ढो सके जिससे प्रकृति सबके सखीं का भार।

### रामधारीसिह 'दिनकर'

मनुज के श्रम के अपन्यय की प्रथा इक जाय, सुख-समृद्धि-विधान में नर के, प्रकृति द्यक जाय। श्रेय होगा मनुज का समता-विधायक शान, स्नेह-सिञ्चित-न्याय पर नव विश्व का निर्माण । एक नर में अन्य का निःशंक, दृढ विश्वास, धर्मदीप्त मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास-समर, शोषण, हास की विकदावली से हीन, पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध, मलीन । मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोष, छलकता होगा सभी नर का जहाँ सन्तोष । युद्ध की ज्वर-भीति से हो मुक्त , जब कि होगी सत्य ही वस्था सुधा से युक्त ! श्रेय होगा सुष्ठ विकसित मनुज का वह काल, जब नहीं होगी घरा नर के रुधिर से लाल। श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निर्वन्ध, मनुज जोदेगा मनुज से जब उचित सम्बन्ध। साम्य की वह रिश्म स्निग्ध, उदार, कव खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान ! कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त-हो, सरस होंगे जली-सूखी रसा के प्राण !

# हरवंशराय 'बच्चन'

पगध्वनि

( 8 )

पहचानी वह पगध्विन मेरी, वह पगध्विन मेरी पहचानी!

नन्दन वन में उगनेवाड़ी मेंह्दी जिन इतवों की छाड़ी बनकर भूपर आई, आड़ी!

> मैं उन तल्बों से चिर परिचित , मैं उन तल्बों का चिर ज्ञानी ! वह पगभ्वनि मेरी पहचानी !

( ? )

ऊषा ले अपनी अरुणाई, ले कर-किरणों की चतुराई, जिनमें जावक रचने आई,

> मैं उन चरणों का चिर प्रेमी, मैं उन चरणों का चिर ध्यानी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

> > ( ३ )

उन मृदु चरणों का चुम्बन कर ऊसर भी हो उठता उर्वर, तृण-कल्चि-कुसुमों से जाता भर

> मस्थल मधुवन बन लहराते , पाषाण पिघल होते पानी ! वह पगध्वनि मेरी पहचानी !

#### हरवंशराय 'बच्चन'

(8)

उन चरणों की मंजुल उँगली पर नख-नक्षत्रों की अवली, जीवन के पथ की उयोति भली,

> जिसका अवलंबन कर जग न सुख-सुषमा की नगरी जानी । वह पगध्विन मेरी पहचानी ।

> > ( 4 )

उन पद-पद्मों के प्रभ रजकण का अंजित कर मित्रत अंजन खुरुते कवि के चिर अंघ नयन !

> तम से आकर उर से मिलती स्वमों की दुनिया की रानी है वह पगध्वनि मेरी पहचानी!

( & )

उन सुन्दर चरणों का अर्चन करते ऑसू से सिंधु-नयन! पद-रेखा में उच्छवास पवन

> देखा करता अंकित अपनी सौभाग्य सुरेखा कल्याणी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी।

उन चल चरणों की कल छम-छम से ही था निकला नाद प्रथम, गति से, मादक तालों का कम.

> संगीत, जिसे सारे जग ने अपने सुख की भाषा मानी। कह पगम्बनि मेरी पहचानी!

( ) हो शान्त, जगत के को काहल ! इक जा, री जीवन की इंडचल ! मैं दूर पड़ा सुन हैं दो पह , सन्देश नया जो काई है, यह चारू किसीकी मस्तानी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी ! ( 9 ) किसके तमपूर्ण प्रहर भागे ! किसके चिर साथे दिन जागे ! सुख-खर्ग हुआ किसके आगे ! होगी किसके कंपित कर से इन श्रम चरणों की अगवानी ! वह पगध्वनि मेरी पहचानी! ( %) बढता जाता घुँघरू का रव, क्या यह भी हो सकता सम्भव ? यह जीवन का अनुभव अभिनव ! पदचाप शीश्र, पद-राग तीत्र ! स्वागत को उठ, रे कवि मानी ! वह पगध्वनि मेरी पहचानी ! ( ११ ) धवनि पास चली मेरे आती, सब अंग शिथिक, पुरुकित छाती, हो, गिरतीं पढ़कें मदमाती, पग को परिरम्भण करने की, पर, इन युग बाहों ने ठानी।

बह पगध्वनि मेरी पहचानी!

#### हरवंशराय बच्चन'

( १२ ) रव गूँजा भू पर, अम्बर में , सर में, सरिता में, सागर में, प्रत्येक स्वास में, प्रति स्वर में, किस-किसका आभय है फैलें , मेरे हाथों की हैरानी! वह पगध्वनि मेरी पहचानी! ( १३ ) ये हुँद रहे भवनि का उद्गम, मन्जीर-मुखर-युत पद निर्मम . है ठौर सभी जिनकी ध्वनि सम . इनको पाने का यत मृथा, भम करना केवळ नादानी। वह पगध्वनि मेरी पहचानी! ( \$8 ) ये कर नभ-जल-थल में भटके, आकर मेरे उर पर अटके, जो पग द्वय थे अन्दर घट के , ये हुँढ रहे उनको बाहर ये युग कर मेरे अज्ञानी! वह पगध्विन मेरी पहचानी! ( १५ ) उर के ही मधुर अभाव चरण बन करते स्मृति-पट पर नर्तन , मुखरित होता रहता बन-बन मैं ही इन चरणों में नूपुर, नूपुर-ध्वनि मेरी ही वाणी वह पगध्वनि मेरी पहचानी !

#### इस पार-उस पार

( ? )

इस पार, प्रिये, मधु है, दुम हो , उस पार न जाने क्या होगा!

यह चाँद उदित होकर नम में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा-लहरा यह शाखाएँ कुछ शोक भुला देती मन का,

> कल मुर्झानेवाली कलियाँ हॅसकर कहती हैं मन रही।

बुलबुल तर की फुनगी पर से सन्देश सुनाती यौवन का,

> तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , उस पार न जाने क्या होगा!

( ? )

जग में रस की निदयाँ बहतीं, रसना दो बूंदे पाती है, जीवन की झिल्फिल-सी झॉकी नयनों के आगे आती है,

> स्वर-तालमयी वीणा बजती, मिलती है वस संकार मुझे, की गन्ध कहीं

मेरे सुमनों की गन्य कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है!

### हरवंशराय 'बच्चन'

ऐसा सुनता, उस पार, प्रिये, ये साधन भी छिन जायेंगे; तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या हागा।

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , उस पार न जाने क्या होगा!

( 3 )

प्याला है, पर पी पायेंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको, इस पार नियति ने भेजा है असमर्थ बना कितना इमको!

> कहनेवाले, पर, कहते हैं, इम कमों में स्वाधोन सदा.

करनेवालों की परवशता है शात किसे, जितनी हमको १

> कह तो सकते हैं, कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं; उस पार अभागे मानव का अधिकारन जाने क्या होगा !

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , उस पार न जाने क्या होगा !

(8)

कुछ भी न किया था जब उसका , उसने पथ में कॉटे बोये , वे भार दिये घर कन्घों पर , जो रो-रो कर इमने ढोये ,

> महर्को के स्वप्नों के भीतर जर्जर खँडहर का सत्य भरा !

#### हरवंशराय 'बच्चन'

उर में ऐसी इलचल भर दी, दो रात न इस सुख से सोये।

> अब तो इम अपने जीवन भर उस क्रूर-कठिन को कोस चुके, उस पार नियति का मानव से ब्यवहार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , उस पार न जाने क्या होगा!

(4)

संस्तृति के जीवन में, सुभगे! ऐसी भी घड़ियाँ आयेगी, जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अन्दर छिप जायेंगी.

जब निज प्रियतम का शव रजनी

तम की चादर से ढक देगी,

तब रिव-शशि-पोषित यह पृथिवी

कितने दिन खैर मनायेगी!

जब इस लम्बे-चौदे जग का अस्तित्व न रहने पायेगा, तब तेरा-मेरा नन्हा-सा संसार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , उस पार न जाने क्या होगा !

( \ \ \ )

ऐसा चिर पतझड़ आयेगा, कोयल न कुड़ुक फिर पायेगी, कुलबुल न अँधेरे में गा-गा जीवन की ज्योति जगायेगी,

### हरवंशराय 'वच्चन'

अगणित मृदु-नव पछव के स्वर 'मर-मर' न सने फिर जायेंगे

अलि-अवली कलि-दल पर गुञ्जन करने के हेतु न आयेगी;

> जब इतनी रसमय ध्वनियों का अवसान, प्रिये, हो जायेगा, तब शुष्क इमारे कण्डों का उदगार न जाने वया होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , उस पार न जाने क्या होगा !

( • )

सुन काल प्रवल का गुर गर्जन निर्सिरणी भूलेगी नर्तन , निर्सर भूलेगा निज 'टल-मल' , सरिता, अपना 'कल-कल' गायन .

वह गायक नायक सिन्धु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेगा!

मुहँ खोळ खदे रह जायेगे गंघर्व, अप्सरा, किन्नरगण!

> संगीत सजीव हुआ जिनमें, जब मौन वही हो जायेंगे, तब, प्राण, तुम्हारी तन्त्री का जह तार न जाने क्या होगा है

इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , उस पार न जाने क्या होगा!

( )

उतरे इन आँखों के आंगे जो हार चमेली ने पहने, यह छीन रहा, देखो, माली धकुमार कताओं के गहने.

#### हरवंशराय 'वरुषन'

दो दिन में खींची जायेगी ऊषा की सादी सिंदूरी, पद इन्द्रधनुष का सतरंगा पायेगा कितने दिन रहने! जब मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा-सुषमा छुट जायेगी, तब कवि के कल्पित स्वयों का शृगार न जाने क्या होगा! इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा ! हग देख जहाँ तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है. फिर भी उस पार खडा कोई हम सबको खींच बुलाता है! मैं आज चला, तुम आओगी कल, परसीं, सब सङ्गी-साथी; द्वनिया रोती-घोती रहती, जिसको जाना है, जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट पर के ही इसकोरों से ! जब मैं एकाकी पहुँचूँगा मॅंसधार, न जाने क्या होगा ! इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो , उस पार न जाने क्या होगा ! कहते हैं तारे गाते हैं। कइते हैं तारे गाते हैं! सन्नारा वसुघा पर छाया, नम मे इमने कान लगाया,

#### हरवंशरा य 'बच्चन'

फिर भी अगणित कंठों का यह राग नहीं इम सन पाते हैं। कहते हैं तारे गाते हैं! स्वर्ग सुना करता यह गाना . पृथ्वी ने तो बस यह जाना , अगणित ओस-कर्णों में तारों के नीरव आँसू आते हैं। कहते हैं तारे गाते हैं! अपर देव तले मानवगण. नम में दोनों गायन-रोदन . राम सदा ऊपर को उठता, आँसू नीचे सर जाते हैं। कहते हैं तारे गाते हैं! चाँद-स्रितारो, मिलकर गाओ ! चॉद-सितारो, मिलकर गाओ ! आज अधर से अधर मिले हैं. आज बाँह से बाँह मिकी आज हृदय से हृदय मिले हैं. मन से मन की चाह मिकी: चाँद-सितारो मिलकर गाओ । चाँद-सितारे मिळकर बोले. कितनी बार गगन के नीचे प्रणय-मिळन व्यापार हुआ है. कितनी बार घरा पर प्रेयसि प्रियतम का अभिसार हुआ है! चाँद-सितारे मिरुकर बोहे। X × चॉद सितारो, मिछकर रोओ। चाँद-सितारो, मिळकर रोओ ! आज अपर से अघर अलग है. आज बॉइ से बॉइ अका. आज इदय से इदय अक्रम है. मन से मन की चाह अलग:

### हरवंशराय 'दच्चन'

चाँद-िसतारो मिलकर रोओ !
चाँद-िसतारे मिलकर बोले ,
कितनी बार गगन के नीचे
अडल प्रणय के बन्धन दूटे ,
कितनी बार घरा के ऊपर
प्रेयिस-प्रियतम के प्रण दूटे !
चाँद-िसतारे मिलकर बोले ।

तुम तूफान समक्ष पाओंगे ?

तुम तूफान समझ पाओंगे !

गींले बादल, पींले रजकण ,

सूखे पत्ते, रखे तृण घन

केकर चलता करता 'हरहर'— इसका गान समझ पाओंगे !

तुम तूफान समझ पाआंगे !

गध-भरा यह मन्द पवन था ,

लहराता इससे मधुवन था ,

सहसा इसका टूट गया जो स्वप्न महान, समझ पाओंगे !

तुम तूफान समझ पाओंगे !

तोड़-मराड विटप-लितकाएँ ,

नोच-खसोट कुसुम-किलकाएँ

जाता है अज्ञात दिशा का ! हटो विहगम, उड़ जाओंगे !

तुम तूफान समझ पाओंगे !

तब रोक न पाया मैं ऑसू ।

तब रोक न पाया मैं ऑसू !

जिसके पीछे पागढ होकर

मैं दौड़ा अपने जीवन-भर ,

जब मुगजल में परिवर्तित हो मुझपर मेरा अरमान हँसा !

तब रोक न पाया मैं ऑसू !

#### हरवंशराय 'बच्चन'

जिसमें अपने प्राणीं को भर कर देना चाहा अजर-अमर . जब विस्मृति के पोछे छिपकर मुझपर वह मेरा गान हॅसा ! तब रोक न पाया मैं आँसू! मेरे पूजन-आराधन को, मेरे सम्पूर्ण समर्पण को, जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण इँसा ! तब रोक न पाया मैं ऑस ! अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! अग्नि पथ । अग्नि पथ । अग्नि पथ । वृक्ष हो भले खड़े, हों घने, हों बढ़े, एक पत्र-छाँइ भी माँग मत, माँग मत, माँग मत रि अग्नि पथ । अग्नि पथ । अग्नि पथ । तून थकेगा कभी! त न थमेगा कभी! तून मुद्देगा कभी !--कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ ! अग्रि पथ । अग्रि पथ । अग्रि पथ । महान दृश्य है---चल रहा मनुष्य है अभू - स्वेद - रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ 🕻 अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! अग्नि पथ ! जो बीत गई ( ? ) जो बीत गई सो बात गई! जीवन में एक सितारा था, माना, वह बेहद प्यारा था, वह हुव गथा तो हुव गया: अम्बर के आनन को देखो .

### हरवंशराय 'बच्चतें

कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे. जो छुट गये फिर कहाँ मिले : पर बोलो टूटे तारों पर कब अम्बर शोक मनाता है ! जो बीत गई सो बात गई! ( ? ) जीवन में वह था एक कुसुम , ये उसपर नित्य निछावर तुम . वह सूख गया तो सूख गया ; मधुवन की छाती को देखो . सूर्वी कितनी इसकी किलयाँ, मझीई कितनी वल्लिरयाँ, जो मुझाई फिर कहाँ खिलीं: पर बोलो सूखे फुलों पर कब मध्यन शोर मचाता है! जो बीत गई सो बात गई! ( 3 ) जीवन में मधु का प्याला था, त्रमने तन-मन दे डाळा था . वह टूट गया तो टूट गया; मदिरालय का आँगन देखो . कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं. जो गिरते हैं कब उठते हैं. पर बोको टूटे प्यालीं पर कब मदिरालय पछताता है! जो बीत गई सो बात गई!

(8)

मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुषट फूटा ही करते हैं, रुधु जीवन लेकर आये हैं, प्याले टूटा ही करते हैं.

> फिर भी मदिरालय के अन्दर मधु के घट हैं, मधुप्याले हैं,

जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं;

> वह कचा पीनेवाला है जिसकी ममता घट-प्याली पर,

जो सच्चे मधु है जला हुआ

कब रोता है, चिछाता है! जो बीत गई सो बात गई!

## प्राणसन्ध्या झुक गई

प्राण सन्ध्या द्धक गई गिरि, प्राम, तर पर, उठ रहा है खितिज के ऊपर सिदूरी चॉद, मेरा प्यार पहली वार लो तुम।

( 8 )

स्यं जब ढलने कगा था कह गया था, मानवो, खुश हो कि दिन अब जा रहा है, जा रही हैं स्वेद, श्रम की क्रूर घडियाँ, स्वों समय सुन्दर, सुहाना आ रहा है,

> छा गई है शान्ति खेतों में, वनों में पर प्रकृति के बक्ष की घडकन बना-सा,

दूर, अन्जानी जगह पर एक पंछी मन्द लेकिन मस्त स्वर से गारहा है, औं घरा की पीन पढ़कों पर विनिद्रित
एक सपने-सा मिळन का क्षण हमारा,
सनेह के कन्धे प्रतीक्षा कर रहे हैं,
झुक न जाओ और देखो उस तरफ भी—
प्राण, सन्ध्या झुक गई गिरि, प्राम, तह पर,
उठ रहा है झितिज के ऊपर सिंदूरी चाँद,
मेरा प्यार पहली वार लो तुम।

( ? )

इस समय हिल्ती नहीं है एक डाली, इस समय हिल्ता नहीं है एक पत्ता, यदि प्रणय जागा न होता इस निशा में सुप्त होती विश्व की सम्पूर्ण सत्ता,

वह मरण की नींद होती जड-भयंकर और उसका टूटना होता असम्भव,

ध्यार से संसार सोकर जागता है, इसिक्टप् है ध्यार की जग में महत्ता,

> इम किसी के हाथ में साधन बने हैं सृष्टि की कुछ मॉग पूरी हो रही है, इम नहीं अपराध कोई कर रहे हैं, मत लजाओ और देखो उस तरफ भी—

प्राण, रजनी मिंच गई नम के भुजों में ,

थम गया है शीश पर निरुपम रुपहरा चाँद ,

मेरा प्यार बारम्वार हो तुम । आण, सन्ध्या झुक गई गिरि, ग्राम, तह पर, उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंदूरी चॉद, मेरा प्यार पहली बार हो तुम ।

( \* )

पूर्व से पिक्छम तलक फैले गगन के सन-फलक पर अनगिनत अपने करों से

## हर्वंशराय 'बच्चन'

चॉद सारी रात किखने में कगा था 'प्रेम' जिसके सिर्फ ढाई अक्षरों से

> हो अलंकृत आज कुछ नभ दूषरा ही लगरहा है, और लो जग-जगविहगदल सि नयायह मंत्र कोई,

पढ इसे, जैसे नया यह मंत्र कोई, हर्षे करते व्यक्त पुरुकित पर, खरों से ;

किन्तु तृष-तृष ओस छन-छन कह रही है, आगई बेला विदा के ऑसुओं की, यह विचित्र विडम्बना पर कौन चारा, होन कातर और देखो उस तरफ भी—

प्राण राका उड गई प्रातः पवन में ,

ढल रहा है श्चितिज के नीचे शिथिल-तन चाँद,

मेरा प्यार अतिम वार लो तुम।
प्राण, सन्ध्या द्युक गई गिरि, ग्राम, तर पर,

उठ रहा है श्चितिज के ऊपर सिदूरी चाँद,

मेरा प्यार पहली वार लो तुम।

तुमगादो (१)

तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाये!

मेरे वर्ण - वर्ण विश्टंखल ,
चरण - चरण भरमाये ,
गूँज - गूँजकर मिटनेवाले

मैंने गीत बनाये ,

क्क हो गई हुक गगनकी कोकिल के कर्णों पर, तुम गादो, मेरागान अमर हो जाये! (२) जगने कर फैछाये,

जब - जब जग ने कर फैछाये, मैंने कोष छुटाया,

#### हरवंशराय 'वच्चन'

रंक हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया! भेट न जिसमें मैं कुछ खोऊँ पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो, मेरा दान अमर हो जाये। तुम गादो, मेरा गान अमर हो जाये! ( \ \ ) सुन्दर और असुन्दर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी ममतामय दुनिया में में केवल अनचाहा; देखूँ अब किसकी रकती है आ मुझपर अभिलाषा, तुम रख लो, मेरा मान अमर हो जाये! तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाये! (8)

दुःख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता , जीवन की अन्तिम घड़ियों में भी दुमसे यह कहता ,

> सुख की एक सॉस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छूदो, मेरा प्राण अमर हो जाये! तुम गादो, मेरा गान अमर हो जाये!

# सोहनलाल द्विवेदी

गोत

ं यह दुराव अब चल न सकेगा। चल न सकेगा यह सकोचन, खरुते भावों का संगोपन: पहचानी मसकान तम्हारी भक्टि-धनुष अव छल न सकेगा। पाकर चन्द्रवदन की छाया. शीतल बने प्राण औ'काया: भव-आतप के अगम पन्थ में कोई भी दुख खलन सकेगा। अलि। रची छंद। अहि ! रची छन्द ! मधुके मधुऋतु के सौरभ के. उल्लास भरे अवनी नम के. जडजीवन का हिम पिघर चले हो स्वर्णभरा प्रतिचरण मन्द ! अलि! रचो छन्द! अमराई में अभिनव पल्छव, फुलवाई में मधुमय कलर्व. नीरव पिक का स्वर गूंज उठे समनों में भर आये मरन्द। अहिर ! रचो छन्द ! वन वन में नव-नव पत्र खिलें तर से रुतिकाये हिलें मिलें। बह चले मुक्त जीवन प्रवाह हो शिथिल कड़ी के बन्द-बन्द।

अकि! रचो छन्द !

## सोइनकार दिवेदी

भो हठी छे जाग !

ओ हठी छे जाग !

आज पढ़कों से निराही

अबस निद्रा त्याग !

अब नहीं वे दिन सुनह छे,

औं रजत की रात,

अब न मधु ऋतु, वह रही

पतझड - भरी - सी वात;

आज धूसर ध्वंस में

बजता असीम विहाग !

ओ हठी छे जाग !

बुझ गये हैं विभव के

वे भव्य भवन प्रदीप,
जल रहे हैं आज यह में
च्यथा के शत दीप!

कुल गया है भाल से
वह पूर्व अक्षण सुहाग!
ओ हठीले जाग!
आज प्राची में खिकीं
किरणें मदिर रमणीय,
का रहीं सदेश नव,
बेला बनी कमनीय,
आज नव निर्माण का
िख्डाने लगा है राग!

युगावतार गांधी
चक पदे जिथर दो डग, मग
चक पदे कोडि पग उसी ओर,
पड गई जिथर भी एक दृष्टि
गड़ गये कोटि दग उसी ओर,

# सोइनकाळ दिवेदी

जिसके शिर पर निज घरा हाथ उसके सिर-रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक श्वका दिया द्यक गये उसी पर कोटि माथ I हे कोटिचरण, हे कोटिबाहु! हे कोटिरूप, हे कोटिनाम! तुम एकमूर्ति, प्रतिमूति कोटि है कोटिमूर्ति, तुमको प्रणाम! युग बढा तुम्हारी हँसी देख युग हटा तुम्हारी भृकुटि देख, तुम अचल मेलला बन भू की र्खीचते कला पर अमिट रेख। तुम बोल उठे, युग बोल उठा तुम मौन बने, युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युगकर्म जगा, युगवर्म तना : युग-परिवर्त्तक, युग - संस्थापक युग-संचालक. हे युगाधार! युग-निर्माता, युग मूर्ति ! तुम्हें युग-युग तक युग का नमस्कार ! तुम युगयुग की रूढियाँ तोड रचते रहते नित नई सृष्टि, उठती नवजीवन की नीवें हे नवचेतन की दिव्य - दृष्टि । धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद - प्रहार, कर घराध्वस्त मानवता का पावन मिट्दर, निर्माण कर रहे सुजनव्यस्त !

### सोहनढाळ दिवेदी

बढते ही जाते दिग्विजयी! गढते तुम अपना रामराज आत्माइति के मणिमाणिक से मदते जननी का स्वर्णताज! तम कालचक के रक्त सने दशनों को कर से पकड सुदृढ , मानव को दानव के मुहूँ से स्रा रहे खींच बाहर बढ बढ । पिसती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभय दान, अधमरे देखते हैं तुमको. किसने आकर यह किया त्राण ! दृढ चरण, सुदृड करसंपुट से तुम कालचक की चाल रोक, नित महाकाल की छाती पर लिखते करणा के पुण्य क्लोक ! कॅपता असता, कॅपती मिथ्या, वर्बरता कॅपती है थरथर ! कॅपते सिंहासन, राजमुक्ट कॅपते, खिसके आते भू पर। हैं अस्त - शस्त्र कुठित छंठित , सेनाये करती गृह - प्रयाण ! रणमेरी तेरी बजती है. उद्धता है तेरा ध्वज निशान ! हे युग-द्रष्टा, हे युग-स्रष्टा, पढते कैसा यह मोक्ष-मन्त्र ! इस राजतन्त्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतन्त्र !

### साहनलाल दिवेदी

#### वासवद्त्ता

आज से बहुत दिन पहले की कहता हूँ बात जब कि स्वर्णयुग का खिला था मध्र प्रभात भारत के प्राची में : देश धन-धान्य से पूर्ण था . थे न इस परतन्त्र किसी बन्धन में , आये थे मुगल भी न इस देश में अपनी थी सस्कृति अछूत, पूत पावन-विचारों से अपना था दिवस, और, अपनी थी सभी बात 🖡 उसी समय . गौतम के गौरव का, वैभव का, गूजा था विशद गान , गृह-गृह आमन्त्रण-निमन्त्रण तथागत का था . होता वह धन्य पहुँच जाते थे देव जहाँ ! यों ही, प्रतिस्पर्धा चला करती थी दिन-रात , किसके गृह होंगे यह अतिथि आज ! गौतम थे. तरण-अरुण-करुण श्री से वरुण-सम कान्तिमान, तेजमान ; कितनी ही सुन्दरियाँ, देख देख दिव्य रूप होतीं बिल्हार श्रीचरणीं में तथागत के। एक दिवस . निर्जन में मधुऋतु की सन्ध्या में जब कि खिल उठी थी फुल्ल मास्ती, लताएँ चार ,

### सोहनलाल द्विवेदी

गंध-अंध मधुप थे दौड रहे चारों ओर सुषमा की प्रतिमा, एक तहणी दिवागना-सी विधि की अनूप रचना-सी सुन्दरी प्रणय अभिकाषा-सी . मादक मदिरा-सी मोहक इन्द्रधनुष-सी आनत हो चरणों में पाणिपल्लव कर संपुटित . ऑ खों में जादू-सी फेरती, उन्नत कुचकह्यी को अंचह से दकती-सी -लजा से ख़ुई सुई बनती सिकुडती-सी बोली वीणा वाणी में 'अतिथि देव ! यौवन यह अर्पित पद-पद्म में है . इसको स्वीकार करो . यह न तिरस्कार करो . यौवन यह, रूप यह, जिसे प्राप्त करने को -यती यत करते, तपी तपते पंचामि नित्य, बहै-बहै चक्रवर्ती मुक्ट विसर्जित कर -चाहते अधर का दान, चाहते मृकुटि का दान! तम उर शीतल करी गांद परिरम्भण दे। गौतम यह देखकर . माया सन लेखकर . चिकत से विस्मित-से भ्रमित-से, अवाक्-से, हरो देखने सभी कीहा वासवदत्ता की. रूप की, यौवन की, यौवन के आग्रह की,

### घोइनलाल दिवेदी

प्राणों के कम्पन की , सिहरन की । शान्त हो बोले साधु 'देवी, क्या कहती हो ? सावधान होके जरा सोचो तो कहती क्या ! किससे फिर ! आज मैं अतिथि नहीं बनूंगा इस गृह मे । इतना कह शान्त चित्त चले गये आर्यपुत्र क्लान्तचित्त, भ्रान्तदेह, श्रान्त बुद्धि लिये, पर, बैठी रही वासवदत्ता मळीन . फूट-फूट रोती रही अपने दुर्भाग्य पर , विनय पर, अनुनय पर, आग्रह अनुरोध पर, अपने दुर्बोध पर। जलते उर-मस्थल मे एक था सहारा किन्तु , गौतम थे कह गये 'आऊँगा देवि ! फिर, होगी जब कभी तुम्हें मेरी टोइ बाट में।' होती अधीर पीर उर में समेटे सब नयनों में नीर, वासवदत्ता भी शान्त हुई। बीते दिवस मास , बीते पक्ष, वर्ष. बीते युग कितने ! आज वह तक्णी नवीन बुद्ध है हो चली, उसका शरीर आज जर्जर है, दुवैं है .

कोई नहीं पूछता कहाँ रहती है वह ! आज घृलि घृसरित कलिका पड़ी है छिन्न ! मिन्न हैं सभी अभिन्न ! खिन्न चित्त को है नहीं पूछता कहीं भी कोई। उद्द गये मधुप वे, जो कलिका में मधु देख केसर औ कुंकुम देख रूपळुव्ध होकर प्रबुद्ध बहें आते इस ओर खिंचे : तोड़कर सम्बन्ध जाति का, कुल का, समाज का , आज नहीं कोई कहीं आता है दिखाई देता । उड गये, वैभव-विभव माणिक-मणि छाया-से माया से ! आज वासवदत्ता पडी है अनाथ ! साय नहीं कोई, उसका शरीर दुर्गनिवत है अङ्ग-अङ्ग सद रहा है आज पीप पड गई है, व्याधि उपजी है ऐसी कि, आते नहीं वैद्य भी आँखें घँसी, ऊर्ध्वश्वास , मूर्चिंछत-सी पड़ी है वह ! इतने ही में द्वार में घक्का लगा जोर से, आया त्यों ही झोंका एक मलयानल का भी आया कुछ होश वासवदत्ता के चित्त में बोली बासवदत्ता, 'कौन !' 'में हूँ तथागत! आज आया हूँ अतिथि बन।

## आरसीप्रसाद सिंह

फिर घिर आये मेघ

फिर बिर आये मेघ तुम्हारी याद लिये! सक्कप उठी फिर बिजली एक विवाद लिये!

यह घडा तुम्हारे वालों - सी छाई है! यह हवा तुम्हारे स्वासों - सी आई है! छलका यह किसके योवन का मधु-ध्याका ! इतनी मस्ती जो उठा यहाँ लाई है!

मैं बैठा हूँ जीवन में उन्माद लिये!

ये घिर आये मेच तुम्हारी याद लिये! इस बदली के दिन में चुप के द्वम आई! सपने में भी, बोलो तो, क्यों शरमाई! कूँदें जो दो—चार पढ़ीं चूनम ने, लो, देखो, तक्षण ये आँखें भर आई!

ये गगन-गगन में कम्पन और निनाद क्रिये ! फिर चिर आये मेच तुम्हारी याद क्रिये !

दुनिया में बरसात, यहाँ घर जकता ! मेरे दिक को कोई निर्मोह मसळता ! बेहोश बना जो छीन रहीं स्मृति अपनी , इतना भी मेरा सुख दुमको क्या खळता !

में कहां तुम्हें दूं हूँगा अपवाद छिये ! ये घिर आये मेघ तुम्हारी याद लिये ! मुरक्षे प्राणों का पुष्प खिका हैं जाते ! प्यासी दुनिया को अमृत पिका हैं जाते ! मैं भूख न जाऊँ निष्ठुरता तब जिससे , प्रति वर्ष मेघ ये याद दिका हैं जाते !

> तुम दूर हॅंसी अपना चिर-आह्वाद किये ! ये रोते हैं मेच तुम्हारी याद लिये !

### आरसीप्रसाद सिह

पुष्प सोचता पुष्प सोचता, होता मुझको यदि सुवर्ण का सुन्दर तन! मुझमें यदि सुगन्घ भी होती. और सोचता यह कंचन! केकी को चिन्ता है, उसको मिला नहीं क्यों कोमल खर ! और सोचता कांकिल. मैं न्यां हुआ न केकी - सा सुन्दर ! सागर क्षुच्य, हाय क्यों इतना खारा हे यह मेरा जल 🖁 सरिताएँ उद्विम, हुई क्यों हम न पयोनिधि-सी निस्तल ! केवल है सन्तोष पङ्क को , जो करता उत्पन्न कमळ : यों, इस मरण-शीक पृथिवी में किसका जीवन पूर्ण-सफ्ट ! लघुता की इच्छा ( 8 ) 'तुम्हें चाहिये क्या हे सागर !' 'प्रभा, मुझे लघुतम कर दो ; इम अपार महिमा को मेरे एक बूंद जल में भर दो! एक बूँद जल, जिसको पा कर इतना वडा हुआ हूँ मैं; एक भूँद जरू, जिसको लेकर जग में खड़ा हुआ हूँ मैं! निष्फल यह जळ-राशि, किसी की जिससे कभी न प्यास मिटी.

### आरसीप्रसाद सिह

जीवित ही जैसे पृथ्वी पर मृत-सा पडा हुआ हूँ मैं ? किसी तृषार्त्त कण्ठ में पहुँचू एक बूँद बन कर-वर दो; जीवन सफल बने यह मेरा, प्रभो, मुझे लघुतम कर दो!' ( ? ) 'तम्हें चाहिये क्या है कानन १' 'देव, मुझे मधुकण कर दो ; मेरे मानस का सारा रस एक फूळ में ही भर दो! एक फूल, जिसका सौरभ ले उर में आज चला हैं मैं। एक फूल, जिसके कारण शूलों पर हाय, पला हूँ मैं ! यह अशेष बन-राजि विफल . जिससे न किसी का हुआ मला ; हो-हो हरा ग्रीष्म-पावस में सौ-सौ बार जला हूँ मैं! किसी देवता की पृजा में कभी निवेदित हो-वर दो: मुक्ति-लाभ कर पाये जीवन : देव, मुझे, मधुकण कर दो।' ( 3 ) 'तुम्हें चाहिये क्या हे अम्बर ?' 'नाथ, मुझे सीमित कर दो: इस अशेष संस्ति को मेरे एक क्षुद्र घट में भर दी!

### आरसीप्रसाद सिह

एक क्षुद्र घट. जिसे गॅवा कर
चिर-दिग्भानत बना हूँ मैं;
एक क्षुद्र घट, समा न जिसमें
निर्जर-प्रान्त बना हूँ मैं!
अन्तरिक्ष वह व्यर्थ, विश्व के
किये जहाँ पर खान नहीं;
महा - शून्य संसार-चक्र में
पिस कर श्रान्त बना हूँ मैं?
किसो मार्ग के खोये घन को
अन्तर में रख हूँ—वर दो;
काम कभी आ सकूँ किसीके,
नाय, मुझे सीमित कर दो!

# नरेन्द्र शर्मा

आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे आज के बिछुदे न जाने कब मिलेंगे ? आज के दो प्रेम-योगी अब वियोगी ही रहेंगे ! आज के बिलुद्देन जाने कब मिलेंगे ? सत्य हो यदि, कल्प की भी कल्पना कर घीर बाँधू, किन्तु कैसे व्यर्थ की आशा हिये यह योग साधूँ ! जानता हूँ अब न इम तुम मिल सकेंगे! आज के बिछुदे न जाने कव मिलेंगे १ आयगा मधुमास फिर भी, आयगी श्यामक घटा घिर, थॉल भर कर देख हो अब, मैं,न आऊँगा कभी फिर! प्राण तन से बिछुड कर कैसे मिलेंगे ? आज के बिलुदे न जाने कब मिलेंगे ! अब न रोना, व्यर्थ होगा हर घडी ऑसू बहाना, थाज से अपने वियोगी इदय को इसना सिखाना, अब न इंसने के लिए इस तुम मिलेंगे! आज के बिछुदे न जाने कब मिलेंगे! आज से इम तुम गिनेंगे एक ही नभ के सितारे. दूर होंगे पर सदा को ज्यों नदी के दो किनारे. सिन्धु-तट पर भी न जो दो मिल सकेंगे! थाज के बिछुदे न जाने कव मिलेंगे ! तट नदी के, भग उर के दो विभागों के सदश हैं. चीर जिनको विश्व की गति वह रही है, वे विवश हैं, एक अथ-इति पर न पथ में मिस्र सकेंगे! आज के बिछुदे न जाने कब मिळेंगे !

यदि मुझे उस पार के भी मिलन का विश्वास होता . सत्य कहता हूँ, न मैं असहाय या निक्पाय होता, किन्तु क्या अब स्वप्त में भी मिल सकेंगे ! आज के बिछुदे न जाने कब मिलेंगे! आज तक किसका हुआ सच खप्त जिसने स्वप्न देखा ! कल्पना के मृद्रुल कर से मिटी किसकी भाग्य रेखा ! अब कहाँ सम्भव कि हम फिर मिल सकेंगे ! आज के विछुदे न जाने कव मिलेंगे ? आइ, अन्तिम रात वह, बैठी रहीं तुम पास मेरे, शीश कन्धे पर घरे धन-कुन्तलों से गात धेरे. क्षीण स्वर में कहा था, 'अब कब मिलेंगे !' आज के बिछुद्दे न जाने कब मिलेंगे ! 'कब मिलेंगे !' पूछता मैं विश्व से जब विरद्द-कातर , 'कब मिलेगे !' गूंजते प्रतिध्वनि-निनादित व्योम-सागर , 'कब मिलेंगे !' प्रश्न, उत्तर 'कब मिलेंगे !' आज के विछुदे न जाने कव मिलेंगे ! मेरी याद अब तो तम्हें और भी मेरी याद न आती होगी! हरे-भरे होंगे वन-उपवन बीत चुके हैं दिन पतझर के, कहाँ याद आते होंगे अब मेरे अधु-हास पल भर के, आज तम्हारे स्वर में स्वर भर कोयल गाती होगी ! कटहल, बेल, नीम महके हैं खिली कामिनी फूलों वाली, रॅंगी खड़ी सेंमल, पलाश औं अमलतास की डाली-डाली: सोने की गुरुमोर लोचनों में छाजाती होगी! गंध रूप-रंग की यह दुनिया जो अग-जग फल-फूल रही है, इसल झकोरों में माधन के सब पिछले दुख भूल गई है;

आज लगे वैसाख नई ॲबिया गदराती होगी!

'कौन देश से आवेगे पिय!'

हॅस-हॅंस कहती होंगी सिखयाँ

धेर तुम्हें ऑगन में वैठी
आमी चोर उछाल विजलियाँ;

तुम्हें खीझ, फिर कभी हॅं सी बरवस आजाती होगी!

तुम्हें याद है क्या उस दिन की तुम्हें याद है क्या उस दिन की नये कोट के बटन-होल में हंस कर, प्रिये, लगा दी यी जब वह गुलाब की लाल कली! फिर कुछ शरमा कर, साहस कर, बोली थी तुम, 'इसको यों ही खेल समझ कर फेंक न देना, है यह प्रेम - भेट पहली!' कुसुम-कली वह कब की सूखी, फटा ट्वीड का नया कोट भी, किंतु बसी है सुरभि हृदय में जो उस कलिका से निकली!

क्ता-शिखा
तुम दुवली-पतली दीपक की लो-सी सुन्दर !
मैं अन्धकार ,
मैं दुर्निवार ,
मैं तुर्में स्मेटे हूँ सी-सी बाँहों में, मेरी ज्योति प्रख़र !

आपुरुक गात में मल्यवात, में चिर - मिल्नातुर जन्मजात, तुम लज्जाधीर शरीर-प्राण थर-थर कम्पित ज्यों स्वर्ण-पात,

कॅपती छायावत रात कॉपते तम-प्रकाश आविङ्गन भर !

ऑखों से ओश्रल ज्योति-पात्र ; तुम गलित खर्ण की श्लीण धार ; खर्गिक विभूति उतरीं भूपर , साकार हुई छवि निराकार ,

तुम खर्गेङ्गा, मैं गङ्गाधर, उतरी प्रियतर सिर ऑखों पर !

नलकी में झलका अङ्गारक, बूदों में गुर-उशना तारक, शीतल शशि-ज्वाला की लपटों-से वसन, दमकती द्युति चम्पक,

जुम रत्न-दीप की रूप-शिखा, तन खर्ण-प्रभा, कुसुमित अम्बर !

### पंचमी आज

हिल रही नीम की डाल मंदगति, कहती रे—
वह रही लजीली सीरी घीरी पुरवया!
पचमी आज, है आसमान में चपल प्राण चन्दा,
जैसे जा रही दूर चॉदी की लघु चमचम नय्या!
तुम मुझसे कितनी दूर आज, आ रहा ध्यान—
मिलने को उड उड जाने की कह रहे प्राण!
जा रहा लिये मधुगंघ नीम की गघवाह,
पर भूल गया मुझसा ही वह भी कठिन राह!
आया अग जग ऋतुराज आज, तुम दूर आज!
हीरे विखराती रात आज, तुम दूर आज!
ही दूर आज, तुम मुझसे कितनी दूर आज!

हिल रही नीम की डाल मदगति, कहती रे-बह रही लजीकी सीरी धीरी प्रवय्या। पंचमी आज, है आसमान में चपलप्राण चन्दा जैसे जा रही दूर चाँदी की लघु चमचम नय्या ! क्या वहाँ न मन के रोग-शोक, दुख-रोग-शोक ? है बहुत दूर नक्षत्र-लोक, नक्षत्र-लोक ! क्या वहाँ न सब दिन विरद्द-मिलन आलिंगन भर रहते जैसे छाया-प्रकाश या अश्रहास-से जीवन भर ? है बहुत द्र नक्षत्र-लोक, नक्षत्र-लोक! न्या वहाँ सभी जन वीतराग, स्थिरचित, अशोक ? कैसे जानूँ, कैसे मानूँ मैं नक्षत्रों की छिपी बात , पर अग जग आज उजागर तारोभरी रात ! पचमी आज, है आसमान में चपलप्राण चन्दा, जैसे जा रही दूर चॉदी की लघु चमचम नय्या! हिल रही नीम की डाल मदगति, कहती रे-बह रही कजीली सीरी घीरी पुरवय्या!

फागुन की आधी रात

है रॅमा रही वछदे से विछुडी एक गाय थन भारी हैं, दुखते भी हैं! आता गजनेरी सॉड मटकता सड़कों पर, चकता मठार है क्या वही दर्द उसके भी है है जा रही किसी घर के जूठे बरतन मठकर बदचलन कहारी थकी हु हं, घोका-बासन सैना-बैनी में विता चुकी य कि दिन काटनी उसे पर उमर अभी तो पकी हुई! बज रहे कहीं दप दोल झॉझ,हि बहुत दूर गा रही संग मदमस्त मजूरों की टोली,

जो गिनी हुई या बची-खुची साँसें हैं, हैं वे भी दुर्लभ , अब जगद्वात्री पयविहीन प्रस्वेदग्रस ज्यों मृत्युत्रस-

रग रग में विष हो गया व्यास !

को, महानाश के विजय नाद-सी, भस्मभूत सबको करती, ' उठती छू ज्यों अहि-फुल्कार है

शामने—इसे मानव-शव-सा नीरव है भव का देह-भार, नीरव—हत होते आहत के ज्यों तृषित कंठ से निकल न पाती चीरकार!

मर रहे प्यास से पश्ची-पश्च, पर नहीं रहे अब प्यास सुझाने को अधीर !

उर वधुन्धराका फट न सका, भूतल पर से पर कोप हो गया कहाँ नीर !

पहचान न पाओंगे उनको---अपने प्रेतों-से खदे हुए हैं रूख सूख ठठरी ऐसे---भीषण-मुजंग-फुफकार खार करती ले गई खींच सब सत जैसे ! धन-धान्य-पूर्ण थी वसुन्धरा,

भमितृयों-शिराओं-सी निदयों-सरिताओं को लू सुखा गई जैसे अजान ।

वह गरज-गरज धू-धू करती बहने वाळी अहि-फूरकार—— रू—हर हर कर हरती चळती है विश्व-प्राण!

विषभरी भयावह फूत्कार—

भीषण बेरहम थपेड़ों से सबको पडाड ,

बेबस घरणी की छाती पर चर-अचर सभीको धुळस-जला नीचे दबोच औं कूड-कुचळ कर मॉस-हाड़ को, सहसा ठहर गई पक में ज्यों महाशून्य में महानाश का-सा पहाड !

क्या जीवन का अवशेष कहीं !— उपहास कर अधरों पर घर, अपक्रक आँखों में ज्वाका भर,

अजगर अब देख रहा है भव ! (देखा सगर्व) सामने पडा-उन्मूल, घृष्टि में मिले पुराने बरगद-सा ह्यों निख्ळ विश्व के पूर्ण पराभव का वैभव ! ( देखा सगर्व ) सब ओर रेत-सी सूखी हुई घास देखी , देखा-तरओं मे पत्ते भी तो नहीं रहें! हिर्याली, जो नीलम-प्याली से दुलका दी नभ ने भू पर . बह नहीं रही . बीती बहार के फूलों की तब कौन कहे! देखा सगर्व : चुप बैठ न पाया अब जीवन-मृतप्राय पेड़ की कोटर से, लो, काँव काँव कर उठा काग !--'जीवन-तरु का चिर-अजर पत्र . उसको न जलाती प्रलय-ज्वाल , उसको न इबाते प्रलय-सिन्ध . फिर भरम उसे कैसे करती मध्याह्न-काल के विषधर की विषमरी आरा ११---

यों कॉव कॉव कर उठा काग!

(देखा सगर्व) ट्रटी-सी एक झॉपड़ी है जिसके समीप
छप्पर छाता चुपचाप एक मिरयल चमार!

स्खा शरीर, ऋण-रोग-शोक की किठन मार से झकी कमर,
पर गले फूँस के छप्पर को छाता जाता मिरयल चमार!

बह मी सँमाल लेगा आतप की विष-वर्षा का किठन मार!

धीरे धीरे अब बीत चला मध्याह-काल!
ढल गई दुपहरी की बेला,
इक गया स्थ्र, इक गया माल!
ढल गई दुपहरी की बेला,
चल दिया किसी अज्ञात विवर को अहि कराल!
हो चुका पराकम पूर्ण,

## नरेन्द्र शर्मा

हुआ अब दर्ष चुर्ण , अब बीत चला मध्याह्न-काल !

#### सॉभ

दूर दूर कनक धृष्टि खुरों से उठती हुई , आती है सॉझ कजरी गाय-सी रँभाती हुई ! बछदे-सा बिछ्डा था दिन भर जो ग्राम प्रान्त श्याम घेनु सन्ध्या के आते ही हुआ शान्त , इरती है श्रान्ति सॉझ, हृदय से लगाती हुई! सूरज का बेटा दिन, घरती की सुता रात, दुलराती घरती के पुत्रों के थके गात। निद्रा की दया विना कौन जिये भूमिजात ? आती है साँस, दीप विस्मृति के जलाती हुई ! विस्मृति में अनुकम्पा, जडता में समता है, मोइ विना कहाँ यहाँ ज्योति ज्ञान रमता है ! आती है, जाती है, सॉझ यह सिखाती हुई! गुँ जेगी दूर कहीं कुंजों में मरण वेणु, छायेगी गोपथ पर करणा की कनक रेणु, आयेगी जीवन की सन्ध्या जब बनी घेनु रहस रहस रॅमा रॅमा मुक्ति गीत गाती हुई!

## रामेइवर शुक्ल 'अंचल'

#### मनुहार

मेरा वश चलता मैं बन जाता कौमार्प्य तुम्हारा । होठों पर निर्माल्य अछ्ता वनकर मैं छा जाता; अंगों के चंपई रेशमी परदीं में सो जाता! ऑंखों की सुर्मई गुलाबी चितवन में खो जाता। मेरा वश चढता मैं बन जाता सौंदर्य तुम्हारा। जब तम सिहर लजाती बनता में कानों की लाली: शरद-समीरण में बनता में पुरुकों की धन-जाली। मैं न छलकने देता मुसकानी की गोरी प्याली; मेरा वश चलता मैं बन जाता कौमार्य्य तम्हारा । अनवींघे मोती की शचिता तन में भर भर देता: खस खस पहते शिथिल चीर को मस्तक पर कर लेता। में गति चंचल मंजीरों को अधिक न बजने देता: मेरा वश चलता वन जाता संभार तुम्हासा।

## रामेश्वर शुक्छ 'अंचल'

जब मधुसिक्त व्यथा से त्रम नीहारों-सी घुळ चळती: नीर-भरी सित बदली-सी जब मझसे किलक मचलती। जब अखंड उज्ज्वस्ता में तम घनसारी-सी जलती। मेरा वश चलता बन जाता निष्कप तुम्हारा। बनता रंग तुम्हारा-तुमसे विकान होता झण भर: मदिर रसीली गोद तम्हारी देता किरणों से भर। किसी अचीन्हें खर में गाता बन यौवन का निर्झर ! मेरा वश चलता मैं बन जाता कीमार्थ्य वम्हारा ।

### चाँदनी

चाँदनी में आज केवल चाँदनी में आज केवल चाँदनी में आज केवल पर मिले हम आज फिर, उग रहे आकाश को भरते हुए तारक शिशिर, आज ओ मधुवर्षिणी! आये हगों में खप्न तिर। चाँदनी में आज केवल चाँदनी में आज केवल चाँद की बाते करो।

## रामेश्वर शुक्छ 'अंचळ'

इस रही कटि की तम्हारी किङ्किणी पय धार-सी, कक्रणों से उठ रही सित मन्त्रिता झनकार - सी. कनक बेसर के नगों की **ज्योति** पारावार - सी । चाँदनी में आज केवस चाँद की बातें करो। हैं चमकते सङ्गमरमर से तम्हारे अङ्ग खुल, हों गुँथे ज्यों कुन्तलों में मोतियाँ, मोती, मुकुल, है तम्हारे रूप साम्राज्य यह अम्बर विप्रक ! चॉदनी में आज केवल चाँद की बातें करो। बँध रहा सौन्दर्व चितवन में तुम्हारी छवि प्रखर. आज तुम जो भी कही सङ्गीत - सा होगा मधुर, स्रष्टि - स्थिर घनसार का उज्ज्वल चँदोवा तानकर। चॉदनी में आज केवल चाँद की बातें करो।

अन्तिम भेट अब तक प्रिय! मैं रही तुम्हारी अब हो गई पराई!

## रामेद्दर शुक्छ 'अंचल'

सन ओ जीवन की अँघियारी क्षो प्रकाश के दाता, पन्थ मुझे भू ला जाता अब अपना भूला जाता। मेरे ऑचल में तेरी सॉसों का स्वर भर आता; में सोच रही जली आन ते या हूँ गयी बुझाई । शेष हो गया प्राणीं का सख स्रोत-इदय की बार्ते : मधुर जागरण-मादक निद्रा की वे क्वारी रातें। आज शिथिल बाहों के बन्धन चुम्बन मंत्र न गाते: रुगता यो प्राणेश ! सुने में उमडी-वरस न पाई। में पतशब के जिन्न बादकों की दुख भरी प्रभाती: जो मधुऋतु का स्वप्न मिटाकर स्वय नहीं मिट पाती। पर शोलों के इकतारे-सी कॅपती मेरो छाती : मैं अपनी आत्मा की अर्थी हिये चक्री मर्साई । अक्षमता की विषश चेतना मुख्ये प्रतिक्षण कहती; कैसे कुनले मन से त् र्खंडत तृष्णायें सहती।

## रामेश्वर शुक्छ 'अंबढ'

कर्मतरी तू कैसे बाडव-दाह लिये यों बहती: जब तेरे जीवन की सरिता स्खी मर की नाई। लगता तम असीम हो -सीमित मेरी विह्नल बॉहें: आ न सक्राी तुम तक-मेरी रुद्ध हो गई राहें। अब तुम पिक की खर लहरी में सनना मेरी चाहें: छुटी कपोती के अन्दन में तरुणाई 1 लग भ्रष्ट ओ जीवन के साथी ! मैं क्या देख रही थी सपना: हॅसती निर्दे**य** नियति रोकती---कह न किसीको अपना । समझा रहा दुःख--जीवन में एक मंत्र ही जपना: रहे भूमि से जपर मेरे दीपक की अस्पाई।

जब नीद नहीं आती होगी!

ं स्या तुम भी सुधि से थके प्राण ले मुझ-सी अकु जाती होगी!
जब नींद नहीं आती होगी!
दिन भर के कार्य भार से थक जाता होगा जहीं-सा तन,
अस से कुम्हला जाता होगा मृदु कोकावेली-सा आनन!
लेकर तन मन की आन्ति पढ़ी होगी जब दौया पर चंचल,
किस मर्म-वेदना से कन्दन करता होगा प्रति होम विकल !

## रामेश्वर शुक्ट 'अंचल'

आंखों के अमर से धीर से ओस दुलक जाती होगी!
जैसे घर में दीपक न जले ले वैसा अन्धकार तन में,
अमराई में बोले न पिकी ले वैसा सुनापन मन में,
साथी की दूब रही नौका जो खडा देखता हो तट पर—
उसकी-सी लिये विवधता दुम रह-रह जलती होगी कातर!
दुम जाग रही होगी पर जैसे दुनिया सो जाती होगी!
हो छलक उठी मरघट में काकी रात अवश ज्यों अनजाने,
छाया होगा वैसा ही भयकारी उजहापन सिरहाने,
जीवन का सपना टूट गया—छूटा अरमानों का सहचर,
अब शेष नहीं होगी आत्मा की शुक्ष क्लाई जीवन भर!
क्या सोच यही दुम चिन्ताकुल अपने से भय खाती होगी!

#### शारदी सन्ध्या

देख संगिनि ! पीत रुग्णा शारदी सन्ध्या जो शियल लेटी दिवा की मृत्यु-शैया पर दूर—सि तट पर कहीं गाई गई लोरी सहश निस्तेज फीकी प्राण-वंचित ! गाँव के कोने खड़े उन वेणु कुँजों में रेंगती आती चली नीलाजनी छाया दौडता आता चला बाहर प्रखर गति से अँधेरा स्फुरित कम्पन है तुम्हारे दीप्त अधरों में , गीत गाना चाहता हो ! क्या पुराने, थके माँदे इस मरण-पन्थी दिवस का एक अवसित खप्त प्राणों में जगाना चाहती हो ! ढल रहा है दिन तमिस्ना से विजित विन्छिन्न नैश निद्रा साथ मरता प्रति दिक्स नित तुम न गाओ गीत मरणोन्मुख दिवा के मत दिखाओ चित्र अन्तिम पतन-प्रित ज्वर विदीणों मरण उत्कंठित विभा के । इस अवाधित काळ-क्रम में जो प्रवळ, चिर नव, सुनिश्चित, सहज दुर्दम क्या करोगी शोक कर—अंतिम व्यथा के गीत गा मेघर-श्रों में दफन होती अहिणमा पीतिमा के सूर्य किरणों की कहण अन्तिम किया के सान-य गीतों में तुम्हारे उच्चरित हो तहण आशा जागती जो अर्थ निश्चि की प्राण प्रित झळकियों में है निश्चित रहती कि जिसमें नवळ ऊषा की पिपासा । यदि गया है बीत दिन कर्मान्दोळित बीत जायेगी निशा भी वेदना रजित—स्वप्तिंचित देख संगिन ! सान्ध्य नम में फैळ कर छेटी रोगिणी सी क्ळान्त और विवर्ण जर्जरित, कुश यह कुँआरी उत्सरी सन्ध्या !

#### यह फागुन को रात

यह फागुन की रात और मैं विकल पड़ा मन मारे ।

मेरे गीत बन गये रोदन, हँसी न्यथा का पानी;
तुमने बिलुड बन गया मैं अपनी ही करण कहानी।

मेरे बुझे दृदय पर चौमुख याद तुम्हारी आती,
मन के मुँदे धुँचलके में जो सिर धुनती, मंडराती।

तहप सिसकता है अधजला, अधमरा ज्यों परवाना;
शेष जिसे अब बुझी शमा पर है केवल मंडराना,

भरे तुम्हारी प्यास तृषित मन मेरा है खग का कितना सुनसान बसेरा! बाहर बरस रही स्वमों की शोभा नम से झर झर , जैसे सुषमा के मुकुलों का फूट पढ़ा रस भूपर; भरा विरह का सिन्धु बीच मैं,

## समेदवर शुक्ल अंचल'

चन्द्र-ज्वास्त्र-सी दीप रहीं तुम उस तह।

मेरे प्राणों का केकी तुम्हें पुकारे।
यह फागुन की रात और मैं विकल पड़ा मन मारे।

( २ )

गुँथी पडी यौवन के शिखरों में बसन्त की माया; हे सुद्दाग की रात, घरा ने दुरुद्दिन का मन पाया। दूबी जाती सुष्टि तरंगित कस्त्री के मद में, रूप तुम्हारे नवअंगों का विम्वित सुधा-जरूद में। तुमने भी साजी होगी ऐसी ऑबियारी म्बोली, मधु-गुंजित होटों ने होगी नवल माधुरी घोली।

चमक रहा मन चम चम चॉदो की बेळा-सा ,

होगा कवरी मैं नव-किल्यों का मेला-सा। झरनों के मर्मर-सा आँखों का आकाश तुम्हारा जाग रहा होगा वस उसमें मेरी सुधि का तारा।

फैलन पाती,

अधर रेख सिमडी-सिमडी-सी रह जातो—

ब्रिया रही मुख मधु-बयार ओं में के घन में

किस विषाद के मारे ?

यह फागुन की रात और मैं विकल पढ़ा मन मारे।

( ३ )

किस पर करदे रात मिलन का सुख-शृंगार निछावर ! उड-उड बहते सौरभ का मन रके कहाँ शरमाकर ! द्रुम न दिखो तो किसकी राह निहारे पंथ सजाये ; फूलों की रज-केशर किन चरणों से लिपट लजाये ! यह बसन्त-त्योहार सभीका, केवल एक न मेरा , ऋतुओं की ऋतु ने भी जब खोया उल्लास ब फेरा !

> गुंजित पंख मधुप के आज कटे हैं, कोकिङ के खर जैसे आज फटे हैं।

## रामेदवर शुक्ल 'अंबंह'

किस सुन्दरता से प्रसिक्त हो मधुकी आत्मा कॉपे!

किन नयनों की कनक-कार से रित को ज्योत्सा झाँके!

मुझे घेर कर अब न बरसते शोभा के धन,

इस तरसे-तरसे से मरुकी बीरानी मे

शेष नहीं अब एक तृप्तिकण।

अपनी ही तृष्णा से अब ये प्राण सदा को हारे।

यह फागुन की रात और मैं विकळ पड़ा मन मारे।

### वर्षान्त क बाद्छ

जा रहे वर्षीन्त के बादल , हैं बिछु हते वर्ष भर को नील जलनिधि है, क्षिग्ध कजिल्नी निशा की उमियों से, स्नेइ-गीतों की कडी-सी राग-रजित ऊर्मियों से . गगन की श्रंगार-सज्जित अप्सराओं से। किस महावन को चले अब न इकते --- अब न इकते ये गगनचारी . नींद ऑखों में बसी-गति में शिथिलता, किस गुफा में लीन होंगे . सान्ध्य-विद्यां-से थके हैने लिये भारी । साथ इनके जा रहा अगणित विरहिणी-विरहियों का दाह हैं किये छूंछे हृदय पर मौन चिह्नित , दे रही अनिमेष नयनों से हरित वसुधा विदाई, किस सुद्र निभृत कुटी मे पूजिता सुधि की इन्हें फिर याद आई। भर गई आ रिक्त कानों में . किस कमल वन मे अनिद्रित शारदीया की करण चन्नल स्काई। जा रहे आलोक-पथ से मन्दगति वर्षान्त के बादल। हैं सिल्स-प्लावित नदी नद ताल पोखर .

## रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'

वेग-विद्वल झर रहे गिरि स्रोत-निर्झर ,
दे भरे मन से विदा-कर किरण रन्ध्रों से नमन ,
देखते अंकुरित, नूतन फुछ खेत ।
छोड उत्सुक बन्धुओं के नेत्रों का प्यार ,
छोड लघु पौधे व्यथातुर शस्य शालि अपार ,
खोड अंजन की कहाँ वहाँ गुरु गहन
आगार वह विश्राम—मुग्ध विराम की
जा रहे जिसमें चले ये थके वन-पशु से
प्यास,अधरों पर लिये किसके मिलन की !
भर जगत में नव्य जीवन ,
जा रहे किस प्रिया की सुधि से घिरे ,
नयी आकाक्षा भरे वर्षान्त के बादल !

#### आह्वान

ओ प्रकाश के पिड ! कारवाँ अन्धकार का बढता अपनी बाती आप जला कर तुम न मिटो एकाकी कोटि कोटि मिटी के ये कोरे पुतले हैं बाकी स्नेह भरा है, केवल तुमसे माँग रहे चिनगारी एक तुम्हारी भरी लपट के ये कब से अधिकारी! इन्हें जलाओ ये अपनों का ऑचल फोड उठें तो! घूल और झझा का भय क्या नव किरणें फूटे तो!! बनें शिराएँ आज लयवती एक महाधारा-सी तक तक की फुनगी फुनगी पर शिखा-लाल-तारा-सी एक पढ़ायन हैं वे, जो नीरव जलने के हामी और अगति को पूज साधना कहते वे प्रतिगामी किन्तु तुम्हारी लो युग युग के दलित वर्ग की वाणी! जिसकी हुँकृति में तनते चिर शोधित शापित प्राणी!! जीकर ही क्या हुआ न यदि मानव का मूल्य बढाया! मर कर ही क्या मिळा न यदि जन-जागति ने बळ पाया!

## रामेश्वर शुक्छ 'अंचढ'

किसी अलख प्रियतम की पूजा के उपकरण न बन कर आज ज्योति में ज्योति मिला तुम बनो क्रॉति के सहचर मूल्य उसी के बुझने का जिससे जन-जन पथ पाते यह बृत्ति के जगतो के सम्पाती मिटने आते वे मन्दिर के दीप उन्हें पूजा का थाल सजाना किसी देवदासी का धर्चन पत्थर तक पहुँचाना किन्तु तुम्हें मानव के दुखते दिल में आग लगाना तेजी से नाशोन्मुख जग का सचा रूप दिखाना नवयुग ये कर्तव्य तुम्हें देकर दोनों अति भारी महाक्राति की आज तुम्हारे बल पर किये तयारी ओ प्रकाश के पिंड ! कारवा अन्धकार का बढता !!

सुमित्रा कुमारी 'सिन्हा' कभी कभी तुम मिल जाते हो कभी कभी तुम मिल जाते हो। पथ मे एक ज्योति-रेखा-से मिल जाती हैं अमा-निशा से जैमे श्चरद-चॉदनी रातें, हो जाती पतझर में मधु ऋतु के सपनीं की दो दो बार्ते ताजी हो जातीं हाथों मे पूजा की कलियाँ मुरझाई. इकी खडी रह जाती ऑखों बाढे आई , में जो कितनी सार्थकता अस्तित्व-हीन की बन अस्तित्व स्वय है आती. मेरी लघुता की गरिमा की मूर्ति मुझे दर्शन दे जाती, दिशा-ज्ञान फिर नहीं भूलता र्देघा पन्थ फिर फिर खुल जाता . मेरे सूखे मक मे निर्झर बन कर दुल दुल आता, लय, स्वर, राग-हीन गीतों की ट्टी हुई गूज जुड़ जाती, आते आते थकन पर्गो की जल्दी से पीछे मुद जाती, प्राप्य एक क्षण का ही, कर्लो का कडवा अप्राप्य घो जाता ! सारी जडता को चेतनता का प्रवाह उठ कर घो जाता ! बने रहोगे जीवन-निश्चिमे दूर समीप चन्द्र लेखा है। कभी कभी द्वम मिळ जाते हो पथ में एक ज्योति रेखा-से।

## तुम्हे दी बिदाई !

रहा पन्य स्ना न कोई घरा का, पर्गो की शिथल-गति न फिर डरामगाई ।

न अनिशन अधूरी रहीं कामनाएँ,

न सीमित द्वकी ही रहीं याचनाएँ,

मुदुल बाँह में मधुमयी भावना की न तब से विकल सान्तवना ैल्लटपटाई,

वम्हें दी बिदाई!

उठीं सनसना को, जिंदत शृंखकाएँ खुकी स्वप्नगढ की कठिन अगैंकाएँ, व फिर फूक-सी एक नन्हीं हँसी में रहस्यान्विता बंचना खिलिखकाई। तुम्हें दी बिदाई!

न अब प्यार का व्यग्य मुझको पुकारे न अब माह के प्रश्न मुहं को निहारें न बरदान ने प्राण में शाप के फिर, मधुर गुदगुदी एक क्षण को मचाई! तुम्हें दी बिदाई!

हुई अर्चना गति तभी से अविचलित ,
रही आरती की शिखा भी अकस्पित ,
अगम साधना पन्य के बीच करणा, सजल लोचनों से न फिर छलछलाई !
तुम्हें दी बिदाई

निशा नीड तजकर भले ही विवश से , कहीं भी रहो मुक्त पन्छी दिवस के , श्वितिज की परिचितक पहुँचकर कहीं तुम न फिर लौट पड़ना अगर याद आई। तुम्हें दी बिदाई!

# सुमित्रा गुमारी 'सिन्हा'

मेरे भोर, सॉक मत होना।

मेरे भोर, साँझ मत होना ।

अभी रेशमी पंखिडियों पर अकित हिम के मोत्री-चुम्बन । शेफाली के यौवन-धन का अभी न पूरा हुआ समर्पण । नींद-भरी अलसाई पलकों पर के स्वप्न अभी मत घोना । मेरे भोर, सॉझ मत होना ।

छूटे नयन-बाण किरणों के किल्यों में गुदगुदी भरी है।
मधु सुगन्ध की लहर समेटे पतली मृदु समीर उतरी है।
पंछी के नन्हें कण्ठों से झरा मुक्त संगीत सलौना।
मेरे भोर, सॉझ मत होना।

सुरधनु के सातों रंग चमके, विश्व रॅंग गया शत-रागों से। जीवन की इलचल ने बॉधा अखिल सृष्टि को शत धार्गों से। फूलों के मरकत वसनों पर राशि राशि विखारा है सोना।

मेरे भोर, सॉझ मत होना ।

भारी भीड़ अभी मन्दिर में पूजा की पावन बेळा ह । ठंडे राज मार्ग पर उमड़ा अभी यात्रियों का मेळा है । गूँजा है मधुमय वशी से अभी विश्व का कोना कोना । मेरे भोर, सॉझ मत होना ।

केशर-रेणु गुलाब महावर, उ.षा से कुकुम भर लाई। मधु मरन्द पी पुलक पुलक कर में प्रिय की गा रहो बधाई। इन उमंग के मधुर क्षणों में जो कुछ पाया उसे न खोना।

मेरे भंद साझ मत होना ।

हिल्लोकित वल्लियों-सी नत झूम-झूम मैं बिक जाऊँगी। प्रिय स्वागत में गीतों के यह बन्दनवार सजा काऊँगी। प्रात-अघर से हास फूटता, सन्ध्या की पक्कों से रोना। मेरे भोर, सॉझ मत होना।

## मुमित्राकुमारी 'सिन्हा'

## मुक्ते नहीं विश्राम

मु**झे नहीं** विश्राम, आज गति मेरी है अविराम । गाढी साँस सिन्धु के तट से हो जाती है पार, उठती रात कराह, अंधेरे से हो एकाकार. टकराती हैं छहरे तट से ले अन्तिम उन्माद, किन्तु न जाने कौन किया करता मुझसे सम्बाद ! किसके प्रेरक आहानों से पूर्ण हुये निशि-याम, मझे नहीं विश्राम, आज गति मेरी है अविराम ! ऊषा का उछास, सॉझ का अलस मदिर अभिसार, पन्छी के कण्ठों से निकली गीतों की मधु-धार, किरणों की आभा में सुर्भित हँ सता मधु-ऋतु भोर . और सरित की कूल-विचुम्बित उठती मञ्जु हिलोर, खींच न पाती है मेरे क्षण आज हुये निष्काम। मुझे नहीं विश्राम, आज गति मेरी दे अविराम । चित्र पूर्ण है, भूल गई हूँ रेखा का इतिहास, स्वयं रागिनी बन कर खोया स्वर का आज विकास . हुब चुका है ध्येय ध्यान में, पथ में मिझल-द्वार, सपनों में अस्तित्व छटा सो गई नींद भी हार । मूर्त्त कल्पना में पाया है मैंने जग अभिराम मुझे नहीं विश्राम, आज गति मेरी है अविराम ।

## विद्यावती 'कोकिल'

उनको क्या वे दिवस सुहाने ?

उनको क्या वे दिवस सुहाने ! मधुर प्रतीक्षा क्षण हो उनको जिनके ऑस् पर प्रिय आयें , जिनकी स्मृति को गिरा मिली हो वे अपने सुख दुःख सुनाये

पर जिनकी बाचा हो रॉगी सुख जिनके हो अन पहिचाने । उनको क्या वे दिवस सहाने !

> जिनके अन्तस् हों पर्वत सम जो न चाहने पर मिल पार्थे, उपल-उदासी में मुसकायें जिन पर नित सम ऋतुएँ आयें।

दो पर्वंत यदि मिले कभी तो कहाँ भेंट कर इदय जुड़ाने !

उनको क्या वे दिवस सुहाने ! के जो हैं दो नक्षत्रों से एक अण्ड के दो अण्डज से , रिव शशि से फिरते हैं तम में ज्योति पिण्ड के दो पिण्डज से !

पास पास एक ही गगन में सदा सदा को हैं विकगाने।

उनको क्या वे दिवस सुद्दाने १ सिन्धु-मना कोई माता के इङ्गित पर ज्यों चलते आये , जिसने बालक-मन के पर्वत— स्रोत सुद्दुर्त विना दुल्साये।

सब ग्रुभ घड़िया अन पहिचानी सब सन्तोष अभी अनजाने । उनको क्या वे दिवस सुहाने !

## केदारनाथ मिश्र

अब सुधि रवास बनी

अव सुधि स्वास बनी

मैंने मन के भीतर देखा सूनी एक पढ़ी थी रेखा

वह पगली अपने पतझर में चिर मधुमास बनी। अब मुन्नि स्वास बनी।

आशा और निराशा कैसी विरइ-मिलन की भाषा कैसी

हिय की घड़कन शेष दिनों का दृढ विश्वास बनी । अब सुधि श्वास बनी !

कल तक मैं था भूला परिचय पल-भर मे ही आज असशय मेरी सृष्टि तुम्हारी ऑखों का आकाश बनी। अब सुषि स्वास बनी।

एक किरण-कण उतरा बनकर घरतो की मुसकान
एक किरण-कण उतरा बनकर घरती की मुस्कान,
एक किरण-कण स्वर हैं कितने,
उतने स्वप्न कि तारे जितने,
नभ न बटोर सके प्राणों में इतने मृदु-मधु गान।
पाँचों तत्व एक में जागे,
इका एक वह अपने आगे,
दीखा पत्थर और किसीको लगा कि है मगवान।

## केदारनाथ मिश्र

आना - जाना गीत न कोई ,
नहीं भविष्य, अतीत न कोई ,
एक एक ही रहा काळ की घारा में अनजान !
शत सतस्र किरणों की गीता ,
मेरी सॉर्से परम पुनीता ,
निरा वरण मैं आया, अब जाता हूँ, लो पहचान !
एक किरण-कण उतरा बनकर घरती की मुस्क ।

## गोपालसिंह नैपाली

#### भारतमाता

जय हे भारतमाता !

जजीरों की झनन-झनन सुन नवयुग दौडा आता , प्राचि के झिडमिड ऑगन से मुक्ति-दिवस मुसकाता । जय हे भारतमाता !

₹

गगा लेकर चली अर्ध्य-जल, यमुना लेकर पूल, सागर लेने चला उमहकर जननी की पद-धूलि। दीप किये गंडकी पघारी, पद्मा गाती वन्दन, भारतमाता के मन्दिर में आज जननि-पद-पूजन। जननि खडी आरती ले रही, लिये खुले घन केश, क्षमा माँगतो भूमि शिवा की, बुन्देलों का देश। खर भरीया है कृष्णा का, उमडा अभु नयन में, इतना बड़ा देश पृथ्वी पर पड़ा आज बधन में। जननी पत्थर बनी निहारे दासी का पद-पूजन, चुरा ले गई नींद हगों से जंजीरों की झनझन। दबी हुई आवाज उठ रही, कृत्दन बढता जाता, नव-भारत के शान्ति-गगन में अधड उठता आता।

#### जय हे भारतमाता !

इस स्वर्गीय देश की शोमा इमको कला रही है, नर प्रताप की भूमि सामने इमको बुला रहा है। गौरीशंकर-से गिरिवर के आज नयन मे पानी, लोट रही भूपर विन्ध्या को बन्धन-बँधी जवानी। आज रामगिरि कालिदास का ऑमू से मुँइ घोता, किव तुल्सी की पञ्चवटी में बन्धु भरत है रोता। नील नीलगिरि, स्याम स्याम-त्रज, गोदावरी सिहरती, कुचले हुए फूल पर जननी चलती मस्तक घरती।

#### गोपालसिंह नैपाली

भारत के दक्षिण में देखो, लहराता है सागर, और आज इस पुण्य देश की रीती रस की गागर । यमुना-तट के तह तमाल में कब से पतझड आई, देश-दहन की अग्नि प्रवल है, कुसुम-कली मुरझाई । उठते हुए सूर्य की ध्रण-क्षण भारत देख रहा है, स्वर्ण-किरण पर अपने तन के चिथदे फेंक रहा है। आता है दिनमान, तिमिर की घजी आज उडाता, पदे - पदे कारा में बन्दी भारत नयन खुडाता, जय है भारत माता।

3

सागर जननी की दो बाँहों पर मणिवन्ध बना है, आँगन पर रिव-शिश-तारों का विमल् वितान तेना है। हिमिकरीट डाले मस्तक पर प्रहरी है कैलास, नीचे समतल पर, तह-मह पर कोटि-कोटि का बास। दुनिया में जिस राष्ट्र-वृक्ष को गङ्गा का जल सीचे, धूलि-धूसित जिसके पद पर सागर नीर उलीचे। जो जलते मह के आतप में वर्ष-वर्ष तपता हो। उसका भाग्य लिये हाथों में तहण ताकते मौका, हिला न पाया उनको अवतक युगारम्म का झोंका। जाग रहे जनपद, वन्दी का बन्धन खुलता जाता,

जय हे भारत माता !

दीपक जलता रहा रात-भर तन का दिया, प्राण की बाती, दीपक जलता रहा रात-भर, १ दुख की घनी बनी ऑघियारी, मुख के टिमटिम दूर सितारे। उठती रही पीर की बदली, मन के पंछी उद्ध-एक हारे,

#### गोपालसिह नैपाली

बची रही प्रिय की ऑखों से मेरी कुटिया एक किनारे। मिलता रहा स्नेह-रस थोडा, दीपक जलता रहा रात-भर, दुनिया देखी भी अन-देखी, नगर न जाना, हगर न जानी ! रंग न देखा, रूप न देखा, केवल बोली ही पहचानी, कोई भी तो साथ नहीं था. साथी था ऑखों का पानी। सूनी डगर, सितारे टिमटिम, पथी चलता रहा रात-भर। अगणित तारों के प्रकाश में मैं अपने पथ पर चलता था, मैंने देखा, गगन - गही में चाँद सितारी की छलता था। आँघो में. तुफानों में भी प्राण - दीप मेरा जलता था, कोई छली खेल में मेरी दशा बदलता रहा रात-भर। मेरे प्राण मिलन के भूखे, ये ऑखं दर्शन की प्यासी, चलतो रहीं घटाएँ काली, अम्बर में प्रिय की छाया-सी। इयाम गगन से नयन जुडाये जगा रहा अन्तर का वासी,

## गोपाळिखह नैपाली

काले मेघों के दकड़ों से चाँद निकलता रहा रात-भर 4 छिपने नहीं दिया फूलों को फूलों के उडते सुवास ने, रहने नहीं दिया अन-जाना शशि को शशि के मन्द हास ने। भरमाया जीवन को दर - दर जीवन की ही मधुर आस ने , मुझको मेरी ऑखीं का ही सपना छलता रहा रात-भर होती रही रात - भर चुपके ऑल मिचौनी शशि-बादल में , छकते - छिपते रहे सितारे अम्बर के उडते आँचल में। बनती - मिटती रहीं लहरियाँ जीवन की यमुना के जल में, मेरे मध्र मिळन का क्षण भी पल-पल टलता रहा रात-भर। S सूरज को प्राची में उठकर पश्चिम ओर चला जाना है: रजनी को हर रोज रात-भर तारक - दीप जला जाना है। फूलों को घूलों में मिलकर जग का दिल बहला जाना है, एक फूँक के लिए, प्राण का दीप मचलता रहा रात - भर |

## गोपाळसिह नैपाळी

आज तुम चर्छी

[ नृत्य की ताल पर ] आज दुम चली

आज तुम चलीं बहार-सी खिली हुई, , किशोरि, रूप की कली बयार से हिली हुई,

आज तुम चलीं !

१ यह कठोर घृप और जलन जाय रूप, गलन जाय, ढलन जाय फूल-सा स्वरूप,

और तुम चर्ली बहार-सी खिली हुई, किशोरि, रूप की कली बयार से हिली हुई, आज तुम चर्ली!

२

है सुदूर राह चळ रही जमीन पर अमन्द मेघ - छॉह , उठ रही समक्ष स्वेत - स्थाम मेघ - माळ , उड़ रहा विमान - सा अपार अभ्र - जाल , मिट चळी निदाघ की विदश्य अग्नि ज्वाळ ,

वायु की झकोर

है कि प्रेम की हिलोर,
उड रहा बयार में महीन बस्त्र - छोर,
सावनी बहार में किशोरि, सॉबली,
आज तुम चलीं सिगार से सजी हुई,
किसी दिलेर के दुलार में मँजी हुई,
आज तुम चलीं!

ą

बाट जोइतीं वहाँ सखी - सहेकियाँ, सिंगनी अधीर आज की नवेलियाँ, और वह पिता उदार स्नेह का धनी, तुम जहाँ किशारि, रूप - गर्विता बनीं, राह में बिछा रहे नवीन प्रेम - फूल, स्वम देखते कि उड रही कहीं दुकुल, और तुम हँसी कि जगमगा उठी गली, आज तुम चलीं बहार - सी खिली हुई, काशोरि, रूप की कली बयार से हिली हुई,

Ü

सेज रो रही, पुकारता खडा मकान, तुम कहाँ चर्ली कि आज दग है जहान,

मन अचीर, चरण घीर, शुके नयन, रुके नीर, अधिक हर्ष, तनिक पीर, फड़फड़ारहा बयार में महीन चीर.

> आज रूप का सिगार, आज स्नेह से दुलार, आज प्रेम-पुष्प-हार, कक्ष-कक्ष द्वार-द्वार,

आज तुम चलीं बहार - सी खिली हुई, , किशोरि, रूप की कली बयार से हिली हुई.

आज तुम चर्ली!
दो प्राण मिले
दो मेघ मिले, बोले-डोले
बरसाकर दो-दो फुळ चले।

#### गोपाइसिंह नैपाकी

भौरों को देख उद्दे भौरे, कलियों को देख इँसी कलियाँ, कुड़ों को देख निकुड़ा हिले, गलियों को देख वर्सी गलियाँ। गुद्गुदा मधुप को, फूलों को , किरणों ने कहा, जवानी छो, शांकों से विखुदे होके को झरनो ने कहा, रवानी हो। दो फूल मिले, खेले-झेले, वन की डाली पर शुरू चले। इस जीवन के चौराहे पर दो हृदय मिले भोले-भोले , ऊँची नजरी चुपचाप रहे नीची नजरों दोनों बोले! दुनिया ने मुँइ बिचका-बिचका कोसा आजाद जवानी को, दुनिया ने नयनों को देखा देखा न नयन के पानी को । दो प्राण मिले, झुमे-घूमे दुनिया को दुनिया भूल चले ! तरवर की ऊँची डाली पर दो पंछी बैठे अनजाने। दोनों का हृदय उछाल चले जीवन के दर्द - भरे गाने, मधुरस तो भौरे पिये चले

मधु-गन्ध लिये चल दिया पवन।

## गोपालसिंह नैपाली

पतझड आई, ले गई उडा वन वन के सूखे पत्र-सुमन। दो पछी मिले चमन मे, पर चोचों में लेकर शुल चले। नदियों मे नदियाँ घुली-मिली फिर दूर सिन्धु की ओर चलीं, धारों में लेकर ज्वार चलीं जवारों में लेकर भोर चलीं। अचरज से देख जवानी यह दुनिया तीरी पर खडी रही, चलनेवाले चल दिये और दुनिया बेचारी पडी रही, दो ज्वार मिले मझघारी में हिलमिल सागर के कुछ चले। इम अमर जवानी छिये चले दुनिया ने मॉगा केवल तन, इम दिल की दौलत छुटा चले दुनिया ने मॉगा केवल धन। तन की रक्षा को गढे नियम बन गई नियम दुनिया शानी, धन की रक्षा में बेचारी

बह गई स्वयम् बनकर पानी ।

फिर उडा-उडाकर धूळ चले।

धृलो में खेले इम जवान

## जानकीवल्लभ गास्त्री

मेरी जिथिल मन्द गात ही क्यों मेरी शिथिल, मन्द गति ही क्यों , गिरि, वन, सिन्धु-घार भी देखों।

पीले पत्रों में वसनत के लाल प्रवालों का दल सोता, काले जड पाषाणों में रहता उज्जवल जीवन का सोता,

> ऑखो का खारा जल ही क्यो, उर का मधुर प्यार भी देखो।

बरसाकर अग्ना सारा रस निःस्व हो गई नीरद-माला, वन-वन रॅंग-इचि मधु-सौरम भर कलियो ने खुद को खो डाला,

ऊपर सूनी डाली ही क्यों, नोचे इर्रास्गार भी देखों!

नभ के शून्य नयन भर आये, तो अवनी का ताप भलारे, श्रीतल हो जे हृदय किसीका, ता कोई ले मुझे जलारे,

सोने का तपना ही क्यों, तुम अपना कण्ठ-हार भी देखों।

#### विराट-सङ्गीत

प्यात तुम्हारी कण्ड-कण्ड में ,

रूप तुम्हारा नयन - नयन में !

प्राण - पतंग प्रथम - मद - माते

मॅडलाते कामना - अनल पर ,

उध्व श्वास से लप्ट उठाते ,

बुझ जाते विश्वास अटल कर ,

मान-भरा विल-दान व्यर्थ है ,

उच्च लक्ष्य का पंथ घँसा-सा:

#### जानकीवड्स शास्त्री

यही सत्य जागरित दिवा का, यही स्वप्न नित नैश शयन मे ! प्यास तुम्हारी कण्ठ-कण्ठ में , रूप तुम्हारा नयन - नयन में। अभिन्यक्ति जीवन है जिसकी, मरण उसी सत्ता की सिकुडन . पावस जिसका स्याम वर्ण है, शरद उसीका उज्ज्वल दर्पण, जाने कैसे दृष्टि उलझती, स्पष्ट सृष्टि के ताने - बाने ; चित्रपटी की रेख देख पडती-विचित्र वरतन्तु - वयन मे । ध्यास तुम्हारी कण्ठ-कण्ठ में , रूप तम्हारा नसन - नयन में। व्यास किये ह्यावा-पृथिवी को देव, तुम्हारा सुन्दर मन्दिर; जिसके वातायन से छन-छन छनती पवन-तरंगें क्षिर-क्षिर, सर्य-चन्द्र छिपते अतन्द्र हैं ज्योतिर्मय अखण्ड - दीपक - से , पूजा - अर्चा की चिर - चर्ची कुञ्ज-कुञ्ज के कुसुम-चयन में। ध्यास तुम्हारी कण्ठ-कण्ठ में , रूप तुम्हारा नयन - नयन में ।

# उपेन्द्रनाथ अइक

द्वीप जलेगा

अधकार बढता आता है! घोर गइनतम अंधकार, निर्ममता का निस्सीम ज्वार , बदना आता घन-अंघकार ! सरक रहा है, भूघर से काले अजगर-सा , अंध-गुफा ऐसा मुहँ फादे घीरे घीरे. पल पल , क्षण क्षण, मुझे लीलने ! बीइड्वन में, मृगशावक ज्यों, देख अकेळा ! नख अपने चुपचाप छिपाये, पाँव दबाये, धीरे धीरे, पल पल , क्षण क्षण, सरक रहा हो हिंस बघेला ! या विस्तीर्ण-मरुखक में ज्यों , संध्या-वेका !

#### चपेन्द्रनाथ अश्क

सरक सरक चुपचाप निगळने आन्त पथिक को , क्ळान्त पथिक को , बढता है दिशि दिशि से धिर कर अमा-निशा के तम का रेला! द्वःसह, दुर्वह, दुर्निवार ! बदता आता धन अन्धकार ! बढते आते अन्धकार को देख प्राण तुम चुप चुप मुझको देख रही हा ! देख रही हो-सभी ओर से जैसे घिरकर . शत्रोरभिमुख हो जाता है घायळ मृगवर ! में भी सम्मुख हो बैठा हैं महाकाळ के इस ककाल देह को लेकर ! देख रही हो--दाँत पीसकर, शक्ति-शेष से . तरुख्ट तक मैं अन्तर क घट का स्नेहासव पिला रहा हूँ, इस दीपक को अन्धकार से जूझ रहा जो ! देख रही हो--मिट मिट कर जीने की मेरी प्रवल-साध को

#### उपेन्द्रनाथ अइक

देख रही हो प्रति पल गहरे होते आते तम-अगाध को ! औ' करणाई तम्हारी ऑखें अन्त सोचकर . पीडा से भर, विरी घटा-सी उमड पड़ी हैं! सखि, अपने ये ऑसू पींछो ! युग युग पहले के समाज में बिकने वाली नहीं प्राण तुम क्रीता-दासी ! एक पुरुष के मर जाने पर, सहज भाव से, अनदेखे अथवा अनजाने अन्य पुरुष की सेवा में रत हो जाती जो ! नहीं सती तुम पूर्वकाल की संगी के देहावसान पर, परिभ्रष्टावस्था को पहुँचे स्नेइ-भाव से होकर बेवस , शव उसका गोदी में लेकर, ज्वलित चिता पर सो जाती जो ! नहीं प्राण, तुम बन्दिनि अबला ! कुर रीति की सकुल, सम्वृत जज़ीरों मे

```
जकडी अबला !
बाट पुरुष ही के आश्रय की प्रति क्षण तकती
औं बिन उसके
पथ ही पथ में
खो जाती जो!
तुम हो सुभगे,
मेरी सहचारि, मेरी मंत्रिणि,
मेरे-कर्म-क्षेत्र की संगिनि
पग से पग,
कन्धे से कन्धा.
सदा मिलाकर चलने वाली !
तुमसे तो यह आशा है यदि ,
कर्म-क्षेत्र के धर्म-क्षेत्र में
आये भाग्य वीर-गति मेरे,
तो तम मेरे गिरते कर से
ध्वजा छीनकर ,
ऑसू पीकर,
ओंठ सींचकर .
कदम बढाती सैन्य-पक्ति के
पग से पग,
कन्धे से कन्धा,
सतत मिळाती
बहती जाओ !
सखि, अपने ये ऑसू पीछो !
धन्यवाद दो
अपना जीवन
बड़ी दीनता से दुम अपनी नित्य हिळाकर 🦡
```

#### चपेन्द्र**नाथ अरक**

```
सोलास कर स्वामी के जुतों का चुम्बन ,
किया न यापन !
जमा रहा मैं
ज्ञान-दीप ले ।
चाहे लेकर.
अपना दल बल ,
आये बादक
अन्ध-ज्ञान के बार बार !
बढ्ता आता घन-अन्धकार!
सरक रहा है,
भू-घर से काले अजगर-सा ,
अन्ध-गुफा ऐसा मुहँ फाबे,
 मुझे लीलने !
किन्त नहीं है मेरे मन में भय का दंशन
किन्त नहीं है मेरे तन में कम्पन सिहरन !
 वही पुराना मेरे स्वर का
 गर्जन तर्जन !
 बही पुराना
 मेरी वाणी का पैनापन !
 वही पुराना
 मेरे दीपक का उजला धन!
 नहीं प्राण ,
 मैं मौन न हूँगा !
 स्वर मेरा .
 गर्जन मेघों का ,
 कडक तडित् की,
क्रय उन्मत्त चढे सागर की
 भर,
```

## च्येन्द्रनाथ अश्क

गायेगा ! जब तक अन्तिम स्वास शरीर में , अपनी वाणी समरागण तक पहुँचायेगा ! औ' यदि बढता हाथ काल का आकर मेरा गला मरोडे ! कर मेरी वीणा श्वत-विश्वत , सतत मुखर तारी को तोहै! महाकाल के, महागर्त में , चिर सोने वालों से मेरा नाता जोडे ! तो चाहे अग जग पर छानेवाला मेरा स्वर मिड जाये . किन्तु प्राण ज्यों, - कृष्ण पक्ष के मसि-सागर को चीर, उदित हो, छाती चन्द्र-किरण हे नभ पर ; - कोटि शिलाओं के नीचे से दबी युगों से . फूट निकलती है ज्वाला ज्यों दबी न रहकर ; --भू का वक्ष तोडकर अविचल फुट निकलता कल कल निर्झर ! संगिनि, मेरे स्वर की दुर्धर

# चपेन्द्रनाथ अरक

मौन खडा जो ,
दीपक देकर ,
अन्धकार से कडने के सब भेद बताना !
समरागण की राह दिखाना !
दीप जलेगा !
समरागण के दीप जलेंगे !
अन्धकार से सतत हहेंगे !

#### नगेन्द्र

## प्रेयसि । ये आलोचक कहते ...

प्रेयास ! ये आलाचक कहते, मेरी किनता निस्पन्द हुई । अब भी तो मेरे नयनों का नित ऊषा अ भनन्दन करती ! हार्यों में कुकुम थाल लिये सन्ध्या हॅंस हंस वन्दन करती ! अब भी इन सोई पलकों पर चुम्बन घर जाती मल्य-वात , मरकत के द्येत दीन जला नीराञ्चन करती मदिर रात ! रिव की ये लजवती किरणे अब भी किञ्जल्क बिखेर रहीं , सोने के अगणित जाल बिछा मेरे प्राणों को घेर रहीं । सित-वसना चन्दा की रानी चितवन से बरसा सुधा-धार , चाँदी की तरल अँगुलियों से झकृत कर जाती तार-तार !

अब भी तारों की रहत-कथा, तुमही कहदो, क्या बन्द हुई ! प्रेयिति ! ये आलोचक कहते मेरी कविता निस्पन्द हुई ।

शलमल मोती के हार, शरद की फेनोज्ज्वल रातें आतीं। होटों पर मेघ-मल्हार लिये मदमाती बरणातें आतीं। अब भी वसनत का प्रथम परस वसुषा को पुलका-कुल करता, शतरंगी मदिरा ढाल, विकच अंगों में योवन-रस भगता। भीने रखाल की बौरों से उलझी पिक की काकली मधुर, कानों में मदु घोलती, झनकते मुख चेतना के नृपुर। फूलों के तन मे हास, हास में सुरभि-रेख अवशेष अभी।

इस विश्व-प्रिया की मादक छवि अब भी क्या कि क्वित मंद हुई, प्रेयित ! ये आलोचक कहते मेरो कि विता । नस्पन्द हुई। और नारी ! इस संसुति - मंथनका वह सार अमृत विष-मिदरा - मय , जिसके इंगित पर खेळ रहे नर के जीवन के सर्ग-प्रकथ। वे अङ्ग बर्तुलाकार खुले-अधखुले मदिर-सुख के सरोज,

/ लड़जा के बन्धन तोड उभरता बक्ष, निमन्नण-मय उरोज ।
भादों से काले केश, लहरता ज्यों सरिता पर अन्धकार,
वह अतल नयन-विक्रमा देखती जा प्राणों के आर-पार!
कोरों मे स्मिति की रेख! मधुर वे विम्बाधर चुम्बन-चित!
नारी तन! मानव-चित्र-गीत-कविता द्वारा शत विधि अर्चित।

बढ रहा रूप का ज्वार, इघर यौवन की प्यास अमन्द हुई।
प्रेयिस ! ये आलोचक कहते मेरी कविता निस्पंद हुई।
जीवन मुखमय पर पाल रहा मुख को उसका विपरीत माव।
जितना ऊँचा उसका वैभव, उतना ही गहरा है अभाव।
संक्षिप्त हृदय की परिधि किन्तु विस्तीर्ण अभावों की माया,
कञ्चन-काया पर चढी मृत्यु की अन्धी क्रूर-मलिन लाया।
क्षण-दीप्त मिलन की ज्वाल, वासना का अनन्त पर धूम दाह
परिमित जीवन का पात्र, उधर इच्छाओं का बाढव अथाह!
कडु अर्थ-जन्य क्षुद्रता, स्वजन का कपट, इष्ट का अनाचार,
उद्देत धमण्ड की ठकोर से कुचला मणिधर-सा अहकार!

कविता के मोलिक स्रोत, कहाँ इनकी शाश्वत गित बन्द हुई है प्रेयिस ! ये आलोचक कहते मेरी कविता निस्पद हुई है और फिर,इन सकी मिण-मोलि प्राणिष्य! तुम शत जन्मों का प्रसाद , मेरे जीवन पर हुकों देवता का जैसे आशीर्वाद! तुमने जग की विषाक्त कहता को बना दिया मधु, अमृत, साम , सित गङ्गाजल सा सेनेह तुम्हारा प्लावित करता रोम रोम । तुम शञ्चय-मङ्गल मूर्ति तपस्विनि! शुन्च चेतना को विराम , पाकर तब निस्पृह आत्मदान मेरी लघुता है पूर्ण-काम! में भोग रहा कहु-तिक्त प्राण में पाल रहा शुम-मधुर भाव , सुख देता रस माधुर्य, तीवता दान कर रहा है अभाव!

उर का प्रति स्पदन भाव बना, प्रत्येक स्वास-गति छन्द हुई ! प्रेयिस ! ये आलोचक कहते मेरी कविता निस्पंद हुई !! आज का कवि

है शिशिर-निशा का मध्य प्रहर— निस्तब्ध, शीत-विजादित मलीन! अम्बर की मैली कन्या में सो गया धूल से भरा हुआ अम-क्लान्त जगत का कोलाहल! सो रही राजधानी अचेत. प्रौटा-सी लेकर

युग-युग से अपना सयत्न-रक्षित यौवन— कितनी चिन्ताऍ लिप्साऍ सुख-दुःख छिपाये अन्तर में । सोये हैं थक कर राजमार्ग निष्टुर पद-घातों से विह्वल , बस अभी अभी सोये हैं मिल—जैसे मदपायी हो सोये

धुँए के उगरु-उगरु बादरु । सोई ये दुर्धर प्राचीरें अपना अस्थिर इतिहास हिये , सो गये नगर के भद्र-भवन चिरचंचरु हास-विरास हिये । × × × ×

मैं देख रहा हूँ लाल किला

दिल्ली का चिर-चेतन प्रहरी—

उसकी ऑखों में नींद कहाँ !

उसकी देखा चित्रित वैभव ।

जब नीलम के अवगुण्डन में झिलमिल तारों से लदी रात
मासल पौरष पर सुग्ध लुटा जाती थी सपने शिथिल गात ।
नीचे रेशमी शिलाओं पर यौवन की मादकता विख्ली
मद से विह्नल, मधु में लिपटी, सौरम से अन्धी, सुरास्नात !
उन नाजभरी सुन्दरियों के चंचल चरणों को चूम-चूम
घुल जाता था मखमल सुख से हॅस-हॅस पहते थे चित्र-फूल !

होठों की लाली में रॅग कर निस्सूत होते शृंगार-गीत, जैसे गुलाब से गध— अगद से घूम! और मद से उफान! मेरी आँखों में झूछ गये हम्मामों के वे मूक हस्य !

जल की चल लहरों से उठ कर

जब नंगी परिमल की परियाँ,
सहमी-सी न्हाने वाछी को !
हंस कर देती थीं आमन्त्रण!
लो पल में खिसक गया ऑचल,
खिसका तरणी का अघोवसन—
जल चञ्चल हुआ परस पाकर
जगमगा उठा एकान्त मकन!

झट टूट गया रेशमी तार ! चेतन के वे रंगीन खप्न पंखों को तोळ उद्दे नम में , रह गया चिकत निस्सम्बळ मन फिर विफळ हुए सब आवाहन !

> असहाय, आह, इस युग का कि । वह जुझ नहीं सकता दुख से। वह भाग नहीं सकता दुख से। वह भूळ नहीं सकता दुख को।

## रामइकवालासिंह 'राकेश'

**र**ष्ट्रिकोण

अन्तरङ्ग साहित्य सृष्टि का औं बहिरग मनोहर. एकरूप हो रहे अन्य छाया का के चुल तजकर। मौन हो रहे तार बीन के अमर बीन के सरगम , मौन तार अनहद वाणी के बजते थे जो इरदम। आज न लगते पवन-हिंडोला गगन-गुफा के भीतर, त्रिकुटि-महल मे दीव न बाती अन्वकार भीषणतर । नील कमल, खंजन, चकोर, शुक-पिक, दाडिम, विम्नाफ ह, आज नहीं उपमा बन करते कला-प्रदर्शन निष्फल । देख रहा कवि दृश्य जगत् को जल-सा एक नजर से, कामधेनु भी प्यास बुझावे नहीं व्याघ्र भी तरसे। देख रहा कवि दीप-दिश्व से रूप-जगत् को विम्बत , रंक-नृपति दोनों के गृह को एकभाव से दीपित।

#### राम इकबालसिह 'राकेश'

वाणी का शृङ्कार हो रहा वस्तु-सत्य का अङ्कन , चित्र-भूमि का पृष्ठ : क्षोभ शोषण का जीवित दर्शन। जीवन के पथरीलेपन पर हरियावल लहराना , जीवन की हल्दीघाटी में बलि को न्योंत बुलाना।

#### हिमालय-अभियान

गरह की-सी भूख लेकर सिन्धु का गति-ज्वार, प्यास उदित अगस्य की ले दीर्घ अमित अपार । बने नचिकेता मनुज-दल चले यम के द्वार . शान की विस्तीर्णता का देखने संसार। एक ओर अजेय पर्वतराज का विस्तार. लहलहाती शून्य ऊँची बर्फ की दीवार। किन्तु, इधर त्रिशकु-सी निर्वेल पुरुष की साध , देवलोक सदेह जाने का प्रयास अवाध । हर कदम पर आपदा गतिरद्धता आधात. हर कदम पर भुखर झंकृत विकट झंझावात । इरहराती गुफा - वरियाँ रीढदार दरार . बर्फ के दुकड़े नुकीले कीलदार पठार। खडू नीचे और सिर पर इटती चट्टान, कटकटाता दौड पडता नगलने तुफान। हर कदम पर मृत्यु की धृमिल घघकती ऑच, इर कदम पर प्राण की कुरबनियों की जाँच। ईट से कुरवानियों की ज्ञान की मीनार, खड़ी करने को चले नर मृत्यु का फटकार।

## रामइकबारुसिह 'राकेश'

विकट प्रतिद्वन्दी हिमालय शक्ति का मण्डार,
गुणातीत अगम्यता का सन्तरो खूंख्वार।
मौन गौरव - दीस मुद्रा उठा बारम्बार,
श्चीणकाय अशक्त मानव को रहा ललकार।
श्चिलाखण्डों की चुनौती अनवरत हुंकार,
लोमहर्षक मर्म-विस्फाटक प्रखर चीत्कार।
हर कदम पर प्रकृति का परिवेश दिव्याकार,
हर कदम पर नयन-मोहन सृष्टि का श्रुंगार।
खडा गर्वोन्नत लिये शिर एवरेस्ट विशाल,
हिमाच्छादित गगनचुम्बी चोटियाँ विकराल।

वट चले इविन मलेरी विजन पाटी लाँघ, डगमगाते अडिग मग में दुर्ग दुर्गम लाँघ! जोड़ तिड्क्यि-जोड़ शी-गर जोड़ कालिम्पोड़, मोड़ छू का पार करते और खम्-पा जोड़ '१ छोड़ पेछे झील उपवन झाडियाँ मुनमान। वल कुवलय लता-पल्लव घवल दुग्ध-ममान। झाड ग्रुक्ण के सलोने विविधरगी फूल, उठे ऊपर झुके नीचे हरितपर्ण दुक्ल। चीड का वह प्रमद कानन देवदार ललाम, सरों के मुकुमार पत्ते, भोज-द्रम अभिराम। उदे बाजों को चमत्कृत दृष्टि से अविराम, चढे असि की घार पर तज फर्श के आराम। चमकती चपला कडकती उगलती अंगार, गगन-वन में जहाँ करती स्वर-धनुष टकार।

१. जोड् (किला), खम्-पा जोड् (खम्—पूर्वी तिन्त्रत, खम्-पा—पूर्वी तिन्त्रत, खम्-पा—पूर्वी तिन्त्रत, खम्नालों का किला हुआ खम्पाजोड्); शी-गर् जोड् भोड् छू नदी की घाटी को पार करते हुए एवरेस्ट-शिखर की ओर बढ़ना होता है।

#### रामइक बारुसिह 'राकेश'

कहीं खाकी चौथड़ों की खिची घन में रेख, जलद अथ घ बनी कादम्बिनी १ कास्री देख । कहीं सन्दर और परतीले उनीले कहीं नन्हें इिमकणों से बने कुन्तल मेघ ! कम घने भी अति घने भी छाल - पीले मेघ, शीघ ही सयुक्त हाते विलग होते मेघ। कभी बर्फीले शिखर से उफन उठती भाष . वायुमण्डल पर चढाती सघनता के चाप। कभी जल सीकर हिमानी वेग से एकत्र, गगन मे घिर फैल जाते दौडकर सर्वत्र। घिरे रहते टपक पडते घुमड मूसलघार, परों मे या धारियों में ग्रुप्न विपुलाकार। कभी कुञ्जर कुज मन्यर पवन से सन्पृक्त, स्वर्ण-मृग-से चौकडी भरते उछलते हम। ठोस नींचे और ऊपर कुण्डलित घन गाल. शून्यता का नील अञ्चल फरफराता डोल। कपिल पिंगल केश खोले शिलर शुण्डाकार, कर रहे दुर्गम्यता का शून्य में प्रस्तार। रोकते गतिवान होने से अडिग पाषाण . दरकती पगर्डाण्डयां में कडकते अरमान। हो रहा दूभर बढाना एक दग भी और. नहीं सम्भव अधिक चढना शृंग-ऊपर और । स्खते मन-प्राण खण्डित फूल से मुख म्हान . हृदय के कटिबन्ध ढीले छिन्न साज-कमान ! साँस लेना भी असम्भव घुलटते-से प्राण, चौं वियाते नेत्र मुख से रक्त का सन्वान ।

१ कादिम्बिनी मेघमाला घने जलदों में उत्पन्न होती है। कुनतल मेघ पाँच मील की ऊँचाई तक देखे जा सकते हैं। इनसे कुछ ही नीचे कुछ, उनीके और परतीले मेघीं का स्थान होता है।

नसीं के तृणीर से चिनगारियों के तीर, शनझनाकर छूटते, बजती हवा में मीड़ I बेघ सपिंक सौर - मण्डल दीर्घ वृत्ताकार, धूमकेतु निहारिकाएँ निखिल वलयाकार। कुण्डली मारे गगन में दिग्दिगन्तं समेट, बाहर्ओं में अर्कमण्डल अन्तरिक्ष लपेट। तोड बाधा-बॉध दुर्गम लौह दुर्ग कठार, बढे चल ओ महामानव, ल्ह्य-पथ की आर! ध्येय के निर्माण में हो सफल जीवन-इस. बनें ढोके और टेकडियाँ पिघलकर माम। सिन्धु से भी अधिक गर्वीला तुम्हारा गान, सूर्य के उ.पर चमकता तुङ्ग तेरा यान। निखल ब्योम ललाट तेरा और पद पाताल. सघन कज्ज्ल केश कानन वज्रमुज दिग्वाल। हास विद्युत् स्वास मारत शैल देह अखण्ड , नयन दिनमणि २क्त अम्बुधि दाढ मृत्यु प्रचण्ड । श्रेष्ठ तुझसे नहीं बुछ भी मनुज जग में अन्य, तुम्हीं वामन से बने हो विश्व-पुरुष वरेण्य। त् अगम्य अचिन्त्य मानव युगपर्यन्त अनन्त , प्राणकेन्द्र खगेन्द्र से भी वेगभय बलवन्त । ज्ञान-गङ्गा के भगीरथ अयन-ऋतु के लीक. शालस्कन्ध-समान उन्नत मुक्तिदण्ड प्रतीक । यज्ञ-अङ्गी से तुम्हारे यक्ष वरुण सुरेश . सुजित होते किम्पुरुष गन्धर्व किन्नर शेष। मेदिनी का पुत्र मंगल दिव्यज्योति अनूप, ओ अमर मानव, तुम्हारा ही विराट खरूप। पार उतरे सर्ग कितने प्रत्य कितने काल, प्राण के रथ पर तुम्हारे पक्ष कितने साछ !

#### रामइकवारुसिह 'राकेश'

मलय मिंहल चोलमण्डल सिन्धु के उस पार . मनुज, तेरी सभ्यता का उन्नयन विस्तार । सूर्य का रथ रोकनेवाला विराट ललाट, विन्ध्यगिरि की मेखला का भीमकाय कपाट। शक्ति-क्षमता से तुम्हारी संकुचित कर अग, नम्रता से झक गया था गर्व-शृङ्क अभंग ! शीर्ण रम्भा-पत्र से कर शिशिर-ऋतु-से दीर्ण, भीरता की क्लेब्य-कीलित भावना को जीणी। भग कर पग-ठोकरो से काल का व्यवधान. चढे चल तू ओ पहाडी शाहबाज महान! गिरि-शिखर पर अंशुमाली का मुकुट छविमान, दहकता आदर्श का वह क्षितिज गरिमावान। गडगडाता बढ रहा ढक्कन धरा का तोड. पवनपंखी ग्लेशियर वह पर्वतों को फोड। गति-विरोधी कण्टकों, लघु कंकडों कों लील . बज्रदन्ती तीक्ष्णता से पंथ बन र चल रहे शनि शुक वृश्चिक वृहत् उल्कापिण्ड , सुर्ग पुच्छल छुब्ध छुब्धक गोल पृथिवीपिण्ड । चल रहे पल पहर घण्टा घडा निशि दिन मास . वर्ष युग के यान चलते राशिचक प्रकाश । छुढक चलते उपल-शिवशंकर में वर से दूर, रगड-घर्षण से परस्पर दलित होकर चूर। गहन पैनी घारवाले पत्थरीं के चोट पहुँचाते कगारों को खुरचते चीर। सिन्धु, लहरों से निरन्तर कठिन तट के कूल , कारता विस्तीर्ण करता अचल जीवन-मूल। किन्तु, मानव ठहर जाये उच्च गौरव-स्तूप, खोल कैचुल का चढाये बना अजगर-रूप !

#### रामइकवालसिह 'राकेश'

षढ चले इविंन मलेरी वर्फ का घन छेद. मन्त्र-प्रेरित ब्रह्म-शर-से दुर्ग दुर्गम भेद। कर रहा इंगित जिधर कर्त्तव्य का ध्रव छोर, थाम सीने में कलेजे को बड़े उस ओर। विस्फ्रिल्लिङ्गत साध का लेकर महागाण्डीव. भेदने निकले हिमालय लक्ष्य का उद्ग्रीव। चल पड़े पर से उड़ाने मसक अण्डकटाह, या कि जैसे चले रिव की गृद्ध लेने थाह, पंख होंगे क्षार द्यलस अनथक खाक में मिल कर रहेंगे जीत हो या हार ? साधना के ज्वाल में विकराल. कनक से कुन्दन बनेंगे लाल। चल पड़े वंशी बजाते कॉघ. नाथने गिरि-वासुकी को बॉघ । खिलखिला उठता हिमालय शिव-पिनाक-समान . धुमकता धन छेद उसका गर्व-गंजन गान। हर कदम पर चीरता हिम-दन्त अंग-प्रत्यङ्ग , हर कदम पर गूजता प्रति विका सारङ्गः रुक्षता का शिलीभृत कगार, हर कदम पर राशि-राशि तुषार . थहरता उर-तन्तुओं का तार, हर कदम पर विघ्न-क्लेश अपार। पर्षता का वक-भृकुटि-कुठार, लौह पर्जो में लिये संहार। कुटिल दाडों में चपेट दरार. लपकता प्रतिक्षण निगलने को निखिल संसार । गरण की-सी भूख लेकर सिन्धु का गति-ज्वार , प्यास उदित अगस्य की ले दीर्घ अमित अपार ।

## रामइकबालसिह 'राकेश'

बने नचित्रेता मनुज-दल चले यम के द्वार, श्चान की विस्तीर्णता का देखने संगार! चल पदे इविन मलेरी वर्फ का घन छेद , मन्त्र-प्रेरित ब्रह्म शर-से दुर्ग दुर्गम भेद्र ! चल पद्दे वंशो बजाते काँच . नाथने गिरि - वासुकी को गाँघ । साध कैसी १ घन-सुमन को सुँघने की साव ? लघु पतङ्गों की शिखा से जूझने की साध ! साघ ? बनकर तेल जो बलि-दीप के जल जाय ! मेघ वन में भी गुलाबी फूल-सी खिल जाय ? स्वप्न कैसा ! जो न फोड़े मुष्टि से कैलाश ! स्वम कैसा १ जा न भुज मे बॉघ ले आकाश ! ळळक १ जो ले मोमवाती से पिघलती पीर १ स्वयं जलकर विश्व को दे ज्यानि तम को चीर ! लगन ! जिसमे धधकते हीं जेठ के गुब्बार ! लगन १ जिसमें डहकते हीं प्राण के अङ्कार १ सनकता छूटे मनन गाण्डीव के उच्छ्वास, लगन १ जिसमें बहे लका के पवन उन्चास। काल कालिय नाग की कर शीर्ण विष-जंतीर, सो गये चिर नींद में वे अमृतप्राशी वीर । पी गये जो धम विष का उन अमर बल्पिंथियों को कोटि-कोटि प्रणाम । जो न अन्तिम क्षणों में भी हुए विचलित नेक , सफलता हो या विफलता पर न छोडी टेक । सिर झुका, ले सुठि सुमन के हार, वन्दना उन पुरुष-सिंहो की करे संसार! ध्वस्त उनके अस्थि-कण को स्नेह से सतृप्त , अमृत बूँदों में बरसकर मेघ कर दे सिक्त !

#### रामइकबालसिह 'राकेश'

श्चिप्रपाली हवा, तू बल्टिके अमर वे बोल , सनसनाती रह सुनाती युग-युगों तक डोल । समय के इतिहास पर भी कालिमा छा जाय , पर मधुर बलिदान की यह अमिट लिपि रह जाय ! १

१ प्रवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। पहले-पहल १९२१ ई० में कर्नल हावर्ड बरी ने इसपर चढने का प्रयत्न किया था, पर सफल न हो सके। १९२२ में ब्रिगेडियर-जनरल बूस के नेतृत्व में एक नवीन आरोही-दल संगठित किया गया। पर इस दल का लेपिटनेण्ट नार्टन भी २८१२६ फुट की ऊँचाई से अधिक नहीं पहुँच सका। इसके बाद मलेरी और इर्विन एवरेस्ट की ओर चलें, पर ये दोनों भी सदा के लिए वर्फ की कब्रो में ही सो गये। १९३३ और '३८ में ध्रुटलेंज और डब्लू.० एच० टिलमैन के नेतृत्व में प्रवरेस्ट पर चढ़ने की और चेष्टाएँ की गई; किन्तु दुर्भाग्यवश इन्हें भा सफलता नहीं मिली। जपर की कविता ज्ञान और रहस्य का खोज में हॅसते-हॅसते मृत्यु का आर्टिंगन करनेवाली इन्हों इतारमाओं की स्मृति में लिखी गयी है।

# नर्मदाप्रसाद खरे

गीत तुम्हारे गाती हूँ मै गीत तुम्हारे गाती हूँ मैं। मीन प्रतीक्षा, सजल नयन ले सान्ध्य-प्रदीप जलाती हूँ मैं । एक दिवस अनजाने ही तुम इन प्राणीं से खेल गये हो. युग युग की प्यासी आँखों मे छवि का सिन्धु उद्देल गये हो। आँखें जहाँ ठहर जाती हैं, एक तुम्हें ही पातो हूँ मैं। एक झलक में चिर-परिचित-सी छाया उर पर छोड गये हो, छाया पथ में कुसूम खिला तुम जीवन की गति मोड गये हो। पथ के शेष चरण-चिह्नों को चूम-चूम खिल जाती हूँ मैं। माधव की मधु-माया दो पल, इस डाली पर शुळ गई है, नन्दन की फुलवारी भी तो इस महथळ पर फूल गई है, मत पूछो, इस शून्य-सदन में कैसे दिवस बिताती हूँ मैं। रवि-रथ पर सन्ध्या-अञ्चल में छिपते-से तुम चले गये हो , विरइ मिलन की युग-पलकों में दिपते से तुम चले गये हो। नीरवता को चीर क्षितिज पर पग-ध्वनियाँ सुन आती हूँ मैं । ग़ीत तुम्हारे गाती हूँ मैं।

## अम्बर की बाते क्या जानू

मैंने घरती के गीत सने. अम्बर की बाते क्या जानें! घरती ने पहले बोल सुने, घरती पर पहला स्वर फूटा. धरती ने जीवन-दान दिया, घरती पर जीवन सख लटा. धरती माता के अञ्चल में ममतामय स्नेह-दलार मिला . घरती ने ऑसू झेले हैं. घरती पर पहला प्यार खिला. भरती ने स्वर्ण बिखेरा है. नभ की सौगातें क्या जानूँ ! फुलों ने हॅंस मोहकता दी. किल्यों ने मृदु मुसकानें दीं. मंजरियों ने मादकता दी. को किल ने मधुमय ताने दीं. बह्रियों ने गलवाहें दे प्राणों को नव संगीत दिया. कॉटों ने कठिन परीक्षा ले जीवन का प्रेरक गीत दिया. सोने के दिन कब देख सका, चाँदी की रातें क्या जानूँ ! सूरज घरती की छाती पर, सम्पूर्ण तेज अजमाता है, नम अपने वज्र प्रहारों से धरती के प्राण कॅपाता है. ह्वालाम् खियों-भकम्पों ने धरती पर प्रलय मचाया है. मानव ने मानव के वध से धरती पर खून बहाया है. लपटों-शोलों से खेला हूँ, शीतल बरसातें क्या जानूँ ? दह गये महल, गढ गये मुकट, घरती अब भी मुसकाती है . चॉद-सितारे मौन खबे, यह घरती अब भी गाती है . भरती पर कितने चरण चले, कितनों ने रोया-गाया है, धरती की नीरव भाषा को पर कौन भला पढ पाया है. मैंने तो भू के अङ्क पढे, नभ-लिप की घाते क्या ज नूँ !

# हंमकुमार तिवारी

समरण

तेरी बडी याद आती है!

कजरारे घन-नयन पसारे

इन्द्रधनुष की भौंह संवारे

रुनद्यन रिमिक्सि की पग-पायल

पी-पी प्राण-पपीहा टेरे

विद्युत् विकल कटाक्ष शून्य-सागर मे जब लहरें भर खाती तेरे निलन-विलोचन की मुक्ता की झडी याद आती है।

एक बूंद जीवन का याचक कब से प्यामा मरता चातक जी भर रहा बरसता बादल होती रही सजलता दाहक

दल मे दाग लिये इस दुख का शरच्चन्द्र नम में जब शाता तेरे कनक भाल पर कज्जल-बिंदी जड़ी याद आती है!

राधा के प्रिय मनमोहन-सा हँसता शशि का सम्मोहन आ शेफाळी-सा चू चू पडता सपनों का वैभव छोचन का

विकच कुमुद-नयनों में रजनो शबनम के मोती रख देती तेरे मुख-मयक की छूटी मृदु फुल्झडी याद आती है।

> किसी अतनु से सहसा छूकर प्रकृति प्रिया का यौवन सखर बरबस फूलों में खिल आता चिर गोपन अन्तरतम बाहर

मँजराये आमो पर कोयल की जब जलन गीत बन जाती तेरे अरुण पलाश-अधर की टूटी कड़ी याद आती है।

ले बिटान शलभ का अन्तिन जलती शिखा दीप की अमलिन इसी अकथ पीड़ा में तप-तप बन जाती जब विभावरी दिन

कोमल कमल-दृदय फट जाता, कनक किरण-कन्यार्थे हॅं सतीं मेरी विवश व्यथा, तेरी हँसती छवि खडी याद आती है!

> दिन का ध्यान रात का सपना जीने का दो संबल अपना तेरी विरह व्यथा में तिल-तिल इस जीवन-कंचन का तपना

इवासों के पहरुए बिठाकर प्राणों में जगती है धडकन सुधि से दूर रह सक्तें ऐसी एक न घडी याद आती है!

#### विष्वति

मेरे खप्त तुम्हारी रचना का अविदित विस्तार! अधरों का अरुणिम उदयाचल. उस पर सजल नयन कालिदी <sup>ें</sup>जै<del>ंगे</del> उन्मीलित शतदल पर पारे-सी शवनम की विदी कोटि कोटि किरणों के कर से उन आँस को पींछ थके तुम मेरे गीत उसी इत करणा का जीवित श्रंगार !

जन्म-मृत्य दो बिन्दु बीच खींची तुमने जीवन की रेखा पाप-पुण्य के दो अड्डा में आजीवन संचय का लेखा विपुल विश्व-वैभव को बाँधे आदि अन्त पर शून्य खड़े तुम

मेरा प्रेम तुम्हारे प्राणी का अमृत आधार ! बिछी चॉदनी, चुरा ले गई चुपके-चुपके प्राण कली का परिछाई-सा पीछे पीछे पवन पख पर गान अली का अगणित तारक नयन बिछाये युग-युग अपलक देख रहे तुम

मेरे दीप तुम्हारी ज्वाला का कपित अभिसार! स्क-रक जाती सॉस, न छूटे मुझसे प्रिय निश्वास अचानक श्वक-श्वक जाती ऑख, न टूटे सपनों का विश्वास अचानक यह वियाग-आशंका जग की, एक यही रोदन युग युग का

मेरा मरण तुम्हारी भूलों का निश्चित प्रतिकार !

# सर्वदानन्द वर्मा

ओ कलंक के विन्दु

ओ कलंक के विनद् भाळ पर युग युग से मेरे तू खिर है ज्यों सुहाग के दुर्ग शिखिर पर नित नित रक्त पताका सा सिन्द्र कामिनी का फहराता आज तम्हें माथे पर धारे सच कह दूँ, मैं पुलक पुलक उठता हूँ मन मे मुझे रही कब साध, मिले त् किन्त भिखारी के घर आये हीं जैसे भगवान आ गया है जब कोई दीन दरिद्र अयाचित ही पा जाय कोई अनुल काष पा गया तुझे जब आ, तेरा स्वागत है त् यन शक्ति, स्फूर्ति, प्रेरणा केन्द्र जीवन की मझको प्रगति दिये चल असफल हूँ कि सफल, क्या जानूँ, मंजिल दूर, तिमिर मय पथ मैं पग पग अपने अहं भाव का ज्ञान लिये अभिमान लिये बढता ही जाऊँ एकाकी है सीमाहीन यात्रा मेरी तुशे सम के सोने-सा ही अंक लगाये ज्यों अखण्ड तू दीप, रक्त से अपने ही त्यों सतत जलाये जगती का अभिशाप विवस अञ्चल में बॉधे वारिद सा दानी बन नित बरदान छटाये मेरा मानव आज नहीं रुजित अपने पर पूजाबल से पत्थर को भगवान बनाकर

#### सर्वदानन्द वर्माः

मैंने कितने अश्रुपूत निर्माल्य चढाये तिल तिल कर मिट कर भी मैंने जीवन पर अभिमान किया है तफानों में गान किया है सूने में रो रोकर जग को मुसकानों का दान दिया है सत्य न हो सपना, तो भी क्या कौन बना अपना, तो भी क्या कालकृट कंठस्थ स्वयं कर अमिय सुधारस दान किया है किन्त मिला उपहार मुझे यह सेवाओं का सतत साधना का, मिटने का पत्थर की पूजा करने का नहीं दुःख है, यह तो जग में होता आया कहीं घूल के हीरे का भी मूल्य ऑक पाया है कोई अभियदान कर फूल रहे थे देव सभी जब तिक्त इलाइल पीनेवाले थे बस, योगी शंकर ही तो शुभ्र, ब्वेत मस्तक पर जग जन नहीं चाहते तुझे सजाना नहीं चाहते गौरवमय होना तुझसे जब था तू मेरे पास, तिरस्कृत नहीं करूँगा मैं तुझको जरा के प्राणी अज्ञान भरे हैं भूल गये वह, पूर्णचन्द्र में भी कलंक का खान अमर है भूछ गये वह, फूलो के सँग कॉटों का अस्तित्व सत्य है एक चिरंतन त् मेरा पथ का ध्रवतारा ओ कलंक के विन्दु, अमिट हो मैं तुझ पर, तू मुझसे गवित रहे सदा ही ।

तुम चठो देव ।

तुम उठो देव है शान्ति, सीख्य, समता प्रसार अनुराग छिये फिर जागो ज्योति अखण्ड भरत भू दलित घरा

## सर्वद्यानन्द शर्मा

जय सामगान कण्ठों में भर पगतल छू, युग युग घन्या-सी खिल उठे अमन्द सुहाग पिये ओ पूर्णकाम, ओ मुक्तिधाम, हे कोटिनाम तुम चिरविराम में लीन राम के विश्वासी ओ राजघाट चिर समाधिख यागी युग के है नीलकण्ठ, जग का विष पीकर बार बार तुम हँसे बहादी वसुधा पर श्रीसुधा धार ओ अग्निद्त, छूटे जग जन मन का विषाद गा दो फिर ऐसा अमर गान मुरदा में भो जीवन लहरे, जागे सोया भारत महान स्वाधीन गान जन मन में नव उछास, नई आशा, नव जीवन का प्रकाश भर गया पूर्व का सूर्य ज्योति से जगमग जगमग महाकाश कामारि, तीसरा नयन खोल तुमने कर डाला मस्म कञ्जष जीवन का, उठती महाज्वाल की लपटों में धू धू जलता शोषन दोइन का महादुर्ग अविनश्वर, नश्वरता को तुमने गरिमा दी वह मरण चुनौती देगा जीवन को युग तक वह कालवरण, हे कोटि चरण, आभरण बनेगा कोटि कोटि बलिदानों का, शिदानों का हे शुद्ध, बुद्ध, ओ नित प्रबुद्ध अवरद प्रगति के मुक्तिदत हे राष्ट्र विधायक, उन्नायक, गांयक स्वर भर कर नित नवीन तुमने घरती को प्रेम दिया, खिल उठा गगन आनन मछीन स्वाधीन देश की साँझ उठे जुगनू से दिये सिर उभार

हॅंस रहा श्राम हंस रहा नगर हॅस रहा विजय, ईसता घर घर यह कैसी विवश हॅसी, खोकर गृहपति जैसे स्वागत हो गृह मे अतिथि और अभ्यागत का वैंसा ही स्वागत आज देवि म्वातंत्रय तुम्हारा अभिनन्दन करते जन जन वैसे ही खण्डित भारत भू, भारानत, शोकादधि निःसृत पा तुम्हे देवि. रचती मङ्गल तुम गये, साथ ही गई देव, वह युगवाणी तुम सोये, सोई अमर चेतना कल्याणी गर्वोन्नत प्रहरी अचल हिमाचल खडा सजल हिल गई नींद, हा गया सिन्धु उच्छन, अनुछल खो गये वरद वह इस्त, ध्वस्त, अपदस्य धरा फिर त्रस्त, पोत मुख बार जाइतो वसुन्धरा आओ शिरदानी, निर्माता जन जीवन के ओ भाग्यविधाता, सत्य, धिवं, सुन्दर के ओ धार वती जन जन का मन फिर एक बार तुमको पाकर हो इरा भरा कुछ दूर धरा से क्षितिज जहाँ मिलता प्रतिपढ उल्लंचित दिवस का सूर्य हूनने चला, जगा उत्साह नवल आया स्वर कवि के कानों में हे राष्ट्रदेव, फिर एक बार तुम जागो, स्वर्ण विद्यान करो यौवन जोवन हो उठे घन्य फिर से जीवन मे राग जगे, अनुराग जगे भारत के सोये भाग जग तुम चिर समाधि में लीन, मुकुटि संचालन से अंगुलि निर्देशन से नव नव इतिहास रचो तुम सुजन करो नव प्राण, प्रजापित ओ महान् ओ विष्णु, करो पालन अग जग का युग युग तक शंकर बन भव का कालकुट विष करो पान फिर एक बार !

# शिवमंगलिंह 'सुमन'

अपने कवि से

( ? )

इस जीर्ण जगत के पतझर में अभिश्तस तुम्हारा किन-जीवन तुम मध्यवर्ग के पोषित शिशु अपने सपने ले खड़े रहे पर वे सपने शुग की गांत में खण में डगमग हो ढहे बहे तुम राये यह अन्याय हुआ मेरे प्रति तुनियावालों का देखा भी नहीं कि कितनों ने तुमसे भीषण आधात सहे

मुख से न आइ तक निकल सकी शिकवा न किया अपनों से भो कातर अन्तर, बोझिल पलकें

ले किया जगत का अभिनन्दन इस जीर्ण जगत के पतक्षर में आभिश्वास तुम्हारा कवि-जीवन !

( ? )

खुग बढा, दिये दो डग आगे
कॉपो घरणी, सिहरा अम्बर
खगले हिमगिरि ने अगारे
उन्नत प्रासाद हुए खडहर
तुम भी बातायन से झॉके
बोले कारी भीतिकता है
अपनी कायरता-वश, किशत—
स्वम्नों में लीन हुए सत्वर

ह्यू थी मजाहीन हुई था खून रगों में शेष कहाँ!

# शिवमंगलसिंह 'सुमन'

उमने निज पदतल की मेट्टी ली चूम, किया सस्मित वन्दन इस जीर्ण जगत के पतझर मे अभिशस उम्हारा कवि-जोवन!

( ३ )

बढ गया कारवाँ मजिल पर ट्रम रहे सरायों मे अटके सुधबुध विहीन मदिरालय के प्यालों को पीते बेखटके जब होश हुआ तब चिछाये मैं भी तो युग का प्रतिनिधि हूँ पर टूट चुका था तब तक तो सम्बन्ध-सूत्र खा कर झटके

फिर क्या था तुमने अपने को, दुनिया का, जीवन को कोसा

गुजित कर डाला स्ना पथ निज निर्वल स्वर में भर क्रन्दन इस जीर्ण जगत के पतझर में अभिश्रस सुम्हारा कवि-जीवन

(8)

इस ओर असंख्य अभागों की टोली थी दल बल साज रही उस ओर स्वार्थ सत्ताघारी सबलों पर भीषण गाज दही पर तुम अपने अभिसारों में गिनते थे तारों की पलकें चुल्लू-भर पानी में मरते थी लोक लाज भी शेष नहीं

आश्चर्य, तुम्हारे सरस कर्ण सुन पाये हाहाकार नहीं

# क्रिवमंगलसिह 'सुमन'

हो गये विधिर जब बिलिट्रानी निकला पथ से करता झनझन इस जीर्ण क्षिजगत के पतझर मे अभिश्वास तुम्हारा कवि-जीवन १

(4)

सोचा नवयुग अरुणोदय में सन्ध्या रागिनी किसे रुचनी याथी कल्पना तुम्हारी यह क्या मत्य कसौटी पर कसती यह क्षितिज पार के स्वर्णस्वप्त यह कला अछूती उपचेतन कैसे जग को अपना सकती कैसे उसके मन को जँचती

था यहाँ प्रख्य का आवाहन था निर्माणों का प्ण्य प्रह्र हम बीते युग की करुण कथा गाते थे वन बन चिर-उन्मन इस जीर्ण जगत के पतक्षर में

> अभिशस तुम्हारा कवि-जीवन! (६)

अपर पूँजीवादी समाज नीचे शोषित जनता का स्वर तुम ऑखें अपर कर चळते मिट्टी जाती है खिसक इघर इस तरह प्रतिक्रिया और कान्ति दोनों के बीच त्रिशंकु बने तुम बना मिटाया करते हो अपनी आशाओं के खंडहर

अपने ही अन्तर का जाला बुन बुन कर चारों ओर, विषशः

# शिवमंगलसिह 'सुमन'

अपनी ही असफलताओं से भर भर जग जीवन का ऑगन इस जीर्ण जगत के पतझर में अभिश्रप्त तुम्हारा कवि-जीवन !

आभार

( ? )

जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस उस राही को धन्यवाद !

जीवन अस्थिर अनजाने ही

हो जाता पथ पर मेल कहीं

सीमित पग-डग, लम्बी मिञ्जिल

तय कर लेना क्रुछ खेल नहीं

दाएँ बाएँ मुख दुख चढते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस उस राही को धन्यवाद!

( ? )

पर अवलम्बित काया

जब चळते चलते चूर हुई

दो स्नेह-शब्द मिल गये, मिली

नव स्फूर्ति थकावट दूर हुई

पथ के पहचाने छूट गये पर साथ साथ चक्र रही याद जिस जिससे १थ पर स्नेइ मिला

उस उस राही को धन्यवाद!

( ₹ )

जो साथ न मेरा दे पाये

उनसे कब सूनी हुई डगर

में भी न चलूँ यदि तो भी क्या

राही मर लेकिन राह अमर

# शिवमंगळिसह 'सुमन'

इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पागये स्वाद जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस उस राही को घन्यवाद!

(8)

कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल - अन्तर

कैसे चल पाता यदि मिलते

चिर-तृप्त अमरता-पूर्ण प्रहर

श्राभारी हूँ मैं उन सबका देगये व्यथा का जो प्रसाद जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस उस राही को घन्यवाद! कितनी बार तम्हे देखा

कितनी बार तुम्हें देखा पर ऑखें नहीं भरी ! सीमित उर में चिर-असीम सौन्दर्य समा न सका , बीन - सुग्न - बेसुध दुरंग मन रोके नहीं रका , यों तो कई बार पी पी कर जी भर गया, छका , एक बूँद थी किन्तु कि जिसकी तृष्णा नहीं मरी , कितनी बार तुम्हें देखा पर ऑखें नहीं भरी ! कई बार दुर्बल मन पिछलो कथा मूल बैठा , हार पुरानी विजय समझ कर इतराया ऐंठा , अन्दर ही अन्दर था लेकिन एक चोर पैठा , एक झलक में झलसी मधु स्मृति फिर हो गई हरी , कितनी बार तुम्हे देखा पर ऑखें नहीं भरीं ! शब्द, रूप, रस, गन्ध तुम्हारी कण कण में बिखरी , मिलन साँझ की लाज सुनहरी ऊषा बन निखरी ,

# शिवमंगलसिह 'सुमन'

भर भर हारी, किन्तु रह गई रीती ही गगरी, कितनी बार तुम्हें देखा पर ऑर्खे नहीं भरीं।

शरद-सी तुम कर रही होगी कहां शृंगार
काँस - सी मेरी न्यथा विखरी चतुरिक ,
बाद - सा उमडा हृदयगत प्यार ,
मेष भादों के झमाझम झर रहे जो —
शरद-सी तुम कर रही होगी कहीं शृंगार !
छुट रहा है
छुट रहा है
इस्त - शुन्य प्रवाह
जीवन-मुक्त अतर्दाह ;
सुक्रगता आकाश, घरती पुरुकमाना

हरियाली गई पय भूछ। आज उमगी का भला कोई ठिकाना, हत खो गई सरि, खो गये दो तप्त अन्तर में घुमडती तर्हता म्रियमाण गळ गये पाषाण वर्ष की वेदना सिमटी भर कि छहराया अतल उन्मुक्त पारावार! नील नभ से स्तिग्ध - निर्मल केश गूंथे जा रहे होगे संवार - सँवार .

तारिकाविल चिन्द्रिका की हो रही होगी सहैब-सँमार ।
मैं प्रतिक्षा-रत
भो रहा पथ
ईसमाल मुक्त बन्दनवार ,
शस्य-चामर-चार, रलथ-रोपालिका का हार !
आ रही होगी उडाती नील अञ्चल—

पिस रही मेंहदी, महावर रच रहा,

# शिवमंगलसिह 'सुमन'

लहरो लोल का प्रशान्त प्रसार देखने को नयन - खंजन विकल - चञ्चल , की उभार - उतार । घडकन जपा-कुसुमी में तुम्हारा आगमन-आभास, बुझी सागर से कब प्यास ! ध्यर्थ चिता, व्यर्थ क्रन्दन, अब रहस्य रहा न गोपन, रूप-परिवर्तन तुम्हारे अमर यौवन का सतत आधार | एक इंगित के लिए टहरे कुमुद-वन, खिंच रहे हैं रजत-खणिम रिश्मयों के तार ; रिनग्ध शतदङ के सुवासित स्तरों में हो रहे खच्छंद भ्रमरी के लिए तैयार कारागार ! भाज तन-मन में लगी है होड , देखता अनिमेष पथ का मोड---दूर की प्रत्येक भवनि, प्रत्येक आहर, छलना, अचकचाहट एक पूछती फिर फिर विफल मनुहार; कब पार्वेगे धान ! कर रहे स्वीकार पाटल कंटकों के स्नेह का आभार, फूटने को कोरकीं-से गान ! कब ढलेगी द्घिया मुसकान गंगातीर जब घर घर बनेगी खीर मन अथिर उद्भात , चाहता एकान्त एक क्षण के लिए चाहे मेंट जिससे कर सकूँ मैं उपालम्मों का पुलक-उपहार ! युग सारिथ गोंधी है अमरकृती दृद्वती , शाति-समता के मुक्त उसास विकल !

# शिवमंगळसिह 'सुसन'

दाभिक पशुता के खंडहर में तम जीवन-ज्योति-मशाल लिये चल रहे युगों की सीमा पर घर चरण अटल । पद-निक्षेपों का भार-वहन किसमें झमता सामर्थ्य शेष, ( दुर्गम वन, पर्वत प्रान्त गहन ) गति का स्यम, मन का साधन रवि चन्द्र निरखते निर्निमेष । तुम अप्रतिइत चल रहे विम्न-बाघाओं को कर चूर-चूर अधिकार कर्म का लिये प्राप्ति कल आशा से सर्वथा दूर। मौलिक अभियान तुम्हारा यह युग के कर्मठ ! डगमग डगमग अति कोल-कमठ नप गये तुम्हारे तीन डगों में नभ-जच-थल नयनों में आत्म-प्रकाश प्रवल जल गया निशा का अहंकार तम तार-वार । पलकें खोली, खुल गये प्रभा के खर्ण-कमल हिल गये अधर मच गई दानवों में इलचल डोली सत्ता, सिहासन थर-थर भू-लुंठित चरणी पर स्वर्ण-किरीट-मुकुट। तुम वीतराग , दे दिया अपर को महायज्ञ का महाभाग सपनी को सत्य बनाने में सोते-जगते सब समय व्यस्त रह गये स्वयहित रिक्तहस्त ।

# शिवसंगळसिह 'सुमन'

है नीलकण्ठ, पी गये गरल , हिसा, ईष्यी, छल, दंभ, अन्ध दानवता के द्धिया हँसी घो रही पाप मानवता के। जन-जन कण-कण की व्यथा-कथा से पल-पल मर्माइत जर्जर छलनी हो गया हाय अन्तर . क्रमस-दावा-ॡ-लपटों से, धुलसे प्राणी जब-जब तरसे हे करुणाधन, तुम कहाँ नहीं कब कब बरसे ! किल्या चरकीं, किसलय मरमर कसर उर्वर नव जीवन लाली, शान्ति सुधामय हरियाली बरसी भू पर । युग की विभीषिका से तापित मन की जड़ता से सतापित रूखा-सूखा जन-अन्तर पट, तुम अक्षयवट . शीतल-छाया में सँजो रहे मानव-महिमा का शुक्ति-मुक्तिमय मंगळ-घट | आजानु-बाहु, कितने विकलाग अपंगों के अवलंब बने कह वचन सुधा सुख-स्नेह-सने छिगुनी पकदे चल रहा डगमगाता युग-पथ दो डग में सिमट गये इति-अथ . वर्षरता के कुत्सित पाशविक प्रहारों में धनधोर महाभारत की चीख-प्रकारों में

सारयी,

# शिवमंगलसिह 'सुमन'

तुम्हारी ही लगाम का अनुशासन उच्छुं खल चपल तुरंगों को शासित कर सकने में समर्थ, देखा न सुना ऐसा अनर्थ पायेगा गति निश्चय ही अर्जुन-सर्जन-स्थ । व्यम पींछ रहे भयभीत कपोली के ऑसू दे रहे घरा विधुरा को निर्मय अभय दान हिंसा की गइन तमिसा में बुझते दीपक की बाती को फिर जिला गये देकर अन्तस का स्नेहदान ! नंगे फकीर, नग्नता निरीहों की दक दी ले ढाई गज का धवल चीर कितनी द्रोपदियों की छड़ता ली भरी सभा में बचा वीर, दुर्मुंख दुःशासन नत, अधीर ! दिशि-दिशि में आइ-कराइ-इाय आसुरी अनाचारों से फिर जर्जर, विषणण युगधर्मकाय, नर में नरत्व का नहीं भाव, नाशूर बन गया स्वार्थ, घृणा, कुत्सा, हिसा का घृणित धाव, मन की सन्तानों के आगे अदा माता छटपटा रही, आहत अन्तर के द्रकड़ों को लोह से लथाय ऑचल में फिर बीन-बीन कर जुटा रही । पुरखों की सचित ममता पर ओले बरसे, गिर गई गाज केवड तुम माता के सपूत दे रहे दूध का मूल्य आज !

# शिवमंगलसिह 'सुमन'

अपनत्व प्रेम का लगा दिया मरहम क्षत - विक्षत अंगी पर राका के सण्ने बिछा दिये सागर की धुन्ध तरंगी पर। चिर दग्ध. उपेक्षित जीवन में शतदल का विजना हाथ लिये मधु-मलय-वात बन तुम डोले , हिसक पशुओं के घावों को --नवनीत अहिसा की उँगली से सहलाया होले होले। गौतम की शान्त अभय मुद्रा मीठी सुसकानों में भर-भर मृत को जीवित, दुर्घर्ष शत्रु को मित्र बना डाला सत्वर। गर्वोन्नत अम्बर सका दिया भीता धरती के चरणों पर, वाणी में वंशी सम्मोहन किल गया कालिया नाग श्चमता ऐरावत युग-कर-वन्दन में वशीकरण । अम-शोल मगीरथ, आज न होता तपःपूत तुम-सा खो जाता जग अपनी जडता के संभ्रम-सा मनु सतान सगर-सुत-सी सिकता में हो जाती विलीन जर्जर पददलिता दीन हीन । सारी संस्ति बनती मसान घर-घर उल्क कौवे शृगाल

भयावने

जनपथ

बिया वान

# शिवमंगलसिंह 'सुमन'

चट-चट-चट चिता सुलगती

गिरते कंकालों पर गिद्ध-श्वान
खपर भर योगिनी
अन्तिडियाँ पहने, करतीं रक्तपान ।

तुम थे, जो स्वर्ग उतार सके पृथ्वी पर जन-गङ्ग -प्रवाह ,

तुम थे, जो मथ-मथ सिंधु , सुघा दे गये, पी गये विष-बडवानल जलन-दाह !

मेरे दधीच .

तुम बार बार अस्थियाँ छुटाने को आतुर ऐइवर्य-मान-पद मोह छोड

जन-जन के लिए विधुर कातर

हिल्लोलित श्रुभित महासागर में आशा के कमनीय सेंद्र , द्वम ऋद गरूड की तृप्ति हेंद्र जीमूल वाहिनी आत्मदान नागों का भी कर रहे त्राण है निशा-दिवा का एक मान कोई अपना न पराया मुक्तात्मा की गरिमा भासमान।

तुम मूर्तिमान विश्वास अमर,

युग की विराट चेतवा तुम्हारे श्वास-श्वास में रही सिहर । कृत्विज ,

कव यज्ञ-विधान तुम्हारा व्यर्थ हुआ !
साधना तुम्हारी कब निष्फल !
तुम जीवन की निर्मेल परम्परा के वाहक
गंगा की कल-कल गति अविकल !
तुम अपने में ही पूर्ण, सिद्ध, शास्वत-सबल !

# केसरी

कवि-प्रिया

अयि त् अमल कमल-दल-शोभी ! मेरे गीत भ्रमर इस छवि के युग-युगान्त के लोभी अयि त् अमल कमल-दल-शोभी !

पल-पल निमिष-निमिष पुकारती त् मुझको मृग नेनी और गीत बनती जाती मेरी पुलकित बेचेनी!

> प्रथम-प्रथम शैशव के मधु सपना म दुशको देखा तब से प्रति प्रभात में देखी तेरी चितवन-रेखा।

युग से देख रहा न किन्तु आँखों की प्यास टली है जब देखों तो अनाघात तू केवल एक कली है।

> मेरे प्राण भ्रमर अवनी अम्बर में डोल चुके हैं कितने मधु गन्धी मुखड़ों की घूँघट खोल चुके हैं।

मर मरन्द वह कहाँ कि जिससे व्यथा बन्द हो जाये और जिसे पीते जीवन की कथा छन्द हो जाये। परम धाम विश्राम प्राण-पिक की पुष्पित अमराई त् मेरे जीवन-निदाध पर धटा उमड ज्यों आई !

> शब्द सुन्दरी गायित्री त् सोम-प्रिया रसवन्ती त् नटवर की वेणु-विकस्पित रागिन 'जै जै वन्ती ।'

युगपत सूर्यं चन्द्र नखतों की शत-शत ज्योति धारा त् विराट की सतत वाहिनी करणा तारा हारा ।

> त् चिर सुन्दर की विकासिनी काम रूपिणी माया शुमे ! मर्त्य मरु में रंजन त् नन्दन वन की छाया !

स्नेह-सरी अयि अमृत-निर्झरी घन्य हुआ में जीकर मेरे क्षण हो रहे सनातन पीकर तेरे शीकर । जब तक रहे प्रकाश नयन में, केवल तुझे निहारूँ, जब तक रहे कंठ-में वाणी केवल तुझे पुकारूँ, अन्त प्रलय की गोधूली में, गा-गा जब थक जाऊँ, तेरी छवि के अन्यकार—अञ्चल में लिप सो जाऊँ!

# सुधीन्द्र

दान का प्रतिदान तुमको दे रहा हूँ !
दान का प्रतिदान तुमको दे रहा हूँ !
पूँक से तुमने दिये हैं
वेणु के सब रन्ध्र ये भर ,
मृदुलता उसको मिली
कोमल तुम्हारे ऑठ छू कर ,
मधुर ममता के परस से
धुल गई उसमें मधुरिमा ,
आज मुखरित हो उठी वह
अँगुल्यों का स्पर्श पाकर !
स्वर मुझे तुमने दिया मैं
गान तुमको दे रहा हूँ ,

नयन-पट पर जो दिवस में चित्र खिंच आते अमगल, हालता घो यामिनी में भर पलक में खप्त का जल ; भाव है, फिर भावना भी, किंद्र एक अभाव तुम हो, खोज में जिसकी निरन्तर लीन है पुतली अचंचल।

दान का प्रतिदान तुमको दे रहा हूँ !

# वीरेन्द्रकुमार जैन

# पावस से छाये सागर पर

पावस से छाये सागर पर देखो तो कैसी रस-स्रीला! नित अचल क्षितिज-मर्योदा पर रहता गर्वी गम्भीर गगन जो सदा अनाविल अनासक निलेंप और निष्कम्प अटल , वह आज सिळल-कन्या की मादन वाहीं में सोया-सोया चिर उन्मुक्ता के इन अवन्ध्य वक्षोज उफार्नी में खोया: वह श्वितिज-रेख की मर्यादा, वह मेर-पुरुष का कटि-बन्धन हो, हुआ विसर्जित रसवन्ती के एकाकार रसाचल में! पावस से छाये सागर पर देखों तो कैसी रस-लीला! देखो तो कैसी तन्मयता इस महामिलन आलिगन में । यह भरे हृदय-सी आविल है, फिर भी निस्पन्द अनाविल है कैसी चिर चंचळ सुिखरता, यह प्राणों की अविनश्वरता, कितनी आक्रक, कितनी उच्छल, फिर भी कितनी अविकल गभीर, देखो तो कितनी निश्कळता इस परम प्रणय परिरम्भण में । इस प्राणोदिध में आरपार लहराती हैं दो-दो काया. छो, गगन-पुरुष के घनश्याम भुजवन्धन औं नीलाम्बर में । किसी ऊमिल तिनमा गोरी छहरा जाती हे रह-रहकर! उन दूर-दूर के छोरी में नीलम के अगम अलिन्दी पर दोलायित अर्मि पलंगी पर, उन फेन-क्रुसम शैयाओं पर \_ वह बाण छोडते घन्वा - सी तन्वगिनि रह-रह लहराती तोबती भंग वह बाँहों के भॅवरी में आग लगाती-सी अन्तर के नीले शतदल पर माणिक की ज्वाल जलाती-सी अपनी उद्दाम शिराओं के यो वन-प्रदीप्त नव शोणित से वह कुळ-कळ में अइण प्रवालों के खिस्तक रच जाती-सी वह देश-देश के तीरों में सौभाग्य - वेदियाँ रचती - सी ! पावस से छाये सागर पर देखो तो कैसी रस-कोला!

सूरज का तेजस आज बना उसके आह्रिगन की ऊष्मा शशि की शीतलता आज बनी उसके मुख की कोमल सुपमा गुँथ गये आज तारा-मण्डल उसके नृपुर की मणियों में सारे प्रकाश अपसारित हो ज्योतित उसकी हग-कणियों में : जब नयन मुँद लेती है वह तछीन रमण की मूर्जी में तब मोहमयी मेघावितयाँ कादम्ब-तिमिर बन छा जातीं, तब निखिल प्राण के कूलों में आकुल बिछुडन उफनाती है चिर दिन की प्यासी पीर प्यार की पागल-सी घहराती है: आत्मा का अनुहद नाद आज मय रहा चराचर का अन्तर जड-जंगम के हे प्राण आज किस अननुभूत रस से कातर ! उन्मत्त झुमती वछरियाँ तस्ओं से लिपट-लिपट जातीं इहराती नदियाँ सागर के आलिगन में मिलने आतीं वानीर-वनों मे मोर मयूरी पर आँसू वन मिट जाता मन्दिर-गुम्बद की छाहों में वह क्षेत कपोतों का जोड़ा, वह एकाकार अनन्तों में करता मानो शाश्वत क्रीडा: धर के वातायन पर आकर बाला ठिठकी सी रह जाती किन यमुना-तीर कदम्बों से वंशी की खर-रुइरी आती किस मन-मोहन की छवि-छाया घिरते मेघों मे छा जाती वे क्वॉरी ऑर्खे सपनीळी किन दूर दिगन्तों में खोतीं! वे पार श्वितिज के देख उठीं सागर-कन्या की रस-लीला! पावस से छाये सागर पर देखो तो कैसी रस-छीला!

# विश्वम्भर 'मानव'

पञ्चतावा

अब ऐसा जीवन न मिलेगा। जहाँ बुद्धि में बुद्धि, हृदय में हृदय हुआ प्रतिविभिवत . अध्रु अध्रु सँग हुई मुसिकान हास से चुम्बित , प्राण प्राण का ऐसा रसमय आकर्षण न मिलेगा। रूप और प्रतिभा के जग में फूल खिलेंगे अब मेरी चिन्ता करने वाले बहुत मिलेंगे अब भी, -मन को किन्तु समझने वाला ऐसा मन न मिलेगा। मैंने जिसको रोकर पाया खोया भी रो रो कर. जीवन-पथ पर फिर पाऊँगा मैं उसको खो खो कर. मुहॅ देखें की किन्त प्रीति से आरवासन न मिलेगा।

# गंगाप्रसाद पाण्डेय

चिन्तन

नव वसन्त की साँझ सुन्हला सुन्दर-सा आकाश! एक वर्ष के बाद हर्ष फिर वन्य प्रकृति में छाया, अलियों ने किल्यों का जुम्बन एक वार फिर पाया, रोम रोम को पुलकित करता बहता मळय बलास है निश्चरे-झरे सुमन तक लहरे कोयल मधु खर गाती, रंग बिरगे फूलों से मिछ तितळी फिर इठलाती, युख-दुख का परिचित परिवर्तन जीवन का इतिहास ! किन्त करण कितनी मानवता ममता लिये अथाह, बिकु दे जुदे न फिर जीवन में केवल भरना आइ. क्या मानव के इस जीवन का दुख ही चरम विकास ! स्रष्टा की इस निखिल सृष्टि में मानव सबसे सुन्दर, अपनेपन की चेतनता से आकुल उसका अन्तर, इसी टिये में पुलकित हो होकर भी आज उदास। नव वसन्त की साँझ सुनहला सुन्दर-सा आकाश ।

# श्वान्ति एम० ए० आराध्य न अब स्थाकार बनो !

प्रतिमा में और पुजारी में, थाड़ा अन्तर अनिवार्य सदा ; नीरव-नयनों में, अधरों मे, थाडा अन्तर अनिवार्य सदा : कुछ अन्तर तो होता ही है, अभिव्यक्ति और अनुभव में भो , फिर सत्य-कल्पना में भी तो, थोड़ा अन्तर अनिवार्य सदा : में सीमित हूँ, तुमको असीम रखने में ही अभिमान मुझे, संसार बसा सकने वाले, बस स्वयं न तुम ससार बनो ! आराध्य न अब साकार बनो ! हो कभी पूर्वता पाई हे दुःख-सुख-मय जग में मूर्तिमान ! मिट्टी की प्रतिमा मानव का मन्दिर कर कर पाई महान ! भावों के स्वप्तिल रंगों से मैं रूप सदा भर किया करूँ: तुमका जो जो करना चाहूँ वस पूज पूज कर किया कर्ड! अनुमान सत्य से होता है वैसे भी ज्यादा आकर्षक : में तुम्हें सजाऊँ, बदले में तुम मेरे हो श्वार पना! आराध्य न अब साकार बनो ! वासन्ती कोयल कहती है, "मुझको मेरा मधुवन बन्धन]!" मधुवन की कलियाँ कहती हैं "मुह्तको मेरा योवन बन्धन !" यौवन कहता, "मैं शैशव के कोमल भावां से मुक्त नहीं." भावों ने आकर कहा, "मुझे कविता का आमन्त्रण बन्धन !" आमन्त्रण की दृढ किंद्यां से पद-कमल तुम्हारे कब स्वतन्त्र ! फिर मेरी इवासी के बन्दी ! मत मेरे कारागार बना !

आराध्य न अब साकार बनो !

# रेखा

# सच्चिदानन्द् वात्स्यायन 'अज्ञेय'

जब पपीहे ने पुकारा

जब पपीहे ने पुकारा

गुक्ते दीखा—
दो पॅखुरियाँ

शरीं काल गुलाब की, तकतीं पियासी
पिया-से ऊपर धुके उस फूळ को ।
ओठ ज्यों ओठों तले ।
गुकुर में देखा गया हो हस्य पानीदार आँखों के ।
हंस दिया मन दर्द से—
'ओ मूढ ! त्ने अब तलक कुछ

नहीं सीखा ।'
जब पपीहे ने पुकारा

### सावन-मेघ

मुझे दीखा।

ę

घर गया नम, उमड़ आये मेव काले,
भूमि के कम्पित उरोजों पर द्धका-सा
विश्वद, स्वासाहत, चिरातुर
छा गया इन्द्र का नील वश्व—
वज्र-सा, यदि तिहत से द्धलसा हुआ-सा।
आह, मेरा स्वास है उत्तस—
धमिनयों में उमड आई है लहू की घार—
प्यार है अभिश्वस—
तुम कहाँ हो नारि!

# सचिचदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'

2

मेच-आ बुक गगन को मैं देखता था

बन विरह के लक्षणों की मूर्ति—

स्कित की फिर नायिकाएँ

शास्त्र-सङ्गत प्रेम की बाएँ,

धुमहती थीं बादलों में
आई, कच्ची वासना के धूम-सी।

द्वितीया

मेरे सारे शब्द प्यार कें किसी दूर विगता के जुठे दुम्हें मनाने हाय कहाँ से ले आर्के मैं भाव अनुटे !

> तुम देती हो अनुकम्पा से मैं कृतज्ञ हो छे छेता हूँ—

तुम रूठी—मैं मन मसोसकर कहता भाग्य हमारे रूठे!

> मैं तुमको सम्बोधन कर मीठी - मीठी बातें करता हूँ किन्तु इदय के भीतर किसकी तीखी चोट सदा सहता हूँ

बातें सची हैं यद्यपि वे नहीं तुम्हारी हो सकती हैं---

> तुमसे झ्ठ कहूँ कैसे जब उसके प्रति सचा रहता हूँ!

मेरा क्या है दोष कि जिसको मैंने जी भर प्यार किया था प्रात किरण ज्यों नव कल्किका में जिसको उर में धार छिया था

### सिच्दानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'

मुझ आतुर को छोड अकेटी जाने किस पथ चली गई वह— एक आग के फेरे करके जिस पर सब बुख वार दिया था !

> मेरा क्या है दोष कि मैंने तुमको बाद किसी के जाना ! अपना जब छिन गया पराये धन का तब गौरव पहचाना !

प्रथम बार का मिलन चिरन्तन सोचो, कैसे हो सकता है-

> जब इस जग के चौराहे पर रुगा हुआ है आना जाना !

होगी यह कामुकता जो मैं तुमको साथ यहाँ ले आया— किसी गता के आसन पर जो बरवस मैंने तुम्हें विठाया,

> किन्तु देखता हूँ, मेरे उर में अब भी वह रिक्त बना है

निर्बंड होकर भी मैं उसकी स्मृति से अलग कहाँ हो पाया !

> दुम न मुझे कोसो, ढ़जा से मस्तक मेरा झुका हुआ ह उर में वह अपराघ व्यक्त है ओठों पर जो रका हुआ है—

आज दुम्हारे सम्मुख जो उपहार रूप रखने आया हूँ

वह मेरा मन-पूछ दूसरी वेदी पर चढ चुका हुआ है!

# सिंच्दानन्द् वात्स्यायन 'अज्ञेय'

फिर भी मैं कैसे आया हूँ क्योंकर यह तुमको समझाऊँ— स्वयं किनीका होकर कैसे मैं तमको अपना कह पाऊँ !

किसकी प्रतिमा वहाँ विठाऊं ?

पर मन्दिर की माँग यही है वेदी रहे न क्षण भर स्नी वह यह कब इङ्गित करता है

नहीं अङ्ग खोकर लकड़ी पर
इदय अपाहिज का थमता है
किन्तु उसी पर धीरे-चीरे
पुनः धैर्य उसका जमता है।

उतनी हो कोमळ ममता है!

उर उसको धारे है, फिर भी तेरे लिए खुला जाता है— उतना आतुर प्यार न हो पर

शायद यह भी घोखा ही हो तब द्वम सच मानोगी इतना एक दुम्हीं को दे देता हूँ उससे बच जाता है जितना।

> और छोडकर मुसको वह निर्मम इतनी अव है मंन्यासिनि---

उसको भोग छगाकर भी तो बच जाता है जाने कितना!

प्यार अनादि खयं है, यद्यि हममें अभी-अभी आया है बीच हमारे जाने कितने मिळन-विग्रहो की छाया है—

#### . सन्चिद्।तन्द् वात्स्यायन 'अज्ञेय'

मित तो उसके साथ गई, पर यह विचारकर रह जाता हैं—

वह भी थी विडम्बना विधि की यह भी विधना की माया है!

उस अत्यन्तगता की स्मृति को फिर दो स्खे फूल चढाकर उस दीपक की अनिश्चिप ज्वाला आदर से थोडा उकसाकर

मैं मानो उसकी अनुमित से उसकी याद हरी करता हूँ—

उससे कही हुई बाते फिर-फिर तेरे आगे दुइराकर!

ताजमहल की छ।या मे मुझमे यह सामर्थ्य नहीं है मैं कविता कर पाऊँ, या कूँची से रंगों ही का खर्ण-वितान बनाऊँ।

साधन इतने नहीं कि पत्थर के प्रासाद खड़े कर—
तेरा, अपना और प्यार का नाम अमर कर जाऊँ।
पर वह क्या कम किव है जो किवता में तन्मय होवे
या रंगों की रंगीनी में कटु जग-जीवन खोवे ?

हो अत्यन्त निमन्न, एक रस, प्रणय देख औरों का— औरों के ही चरण-चिह्न पावन ऑसू से घोवे! हम-तुम आज खहे हैं जो कन्धे से कन्ध मिळाये, देख रहे हैं, अचिर युगो से अथक पॉव फैळाये

व्याकुल आत्म-निवेदन-सा यह दिव्य कल्पना-पश्ची ; क्यों न हमारा हृद्य आज गौरव से उमडा आये ! मैं निर्धन हूँ, साधनहीन, न तुम ही हो महारानी पर साधन क्या १ व्यक्ति साधना ही से होता दानी !

जिस क्षण इम यह देख सामने स्मारक अमर प्रणय का प्लावित हुए, वही क्षण तो है अपनी अमर कहानी!

# सचिचदानन्द् वात्स्यायन 'अज्ञेयं'

शिशिर क । तका-निशा

वश्चना है चाँदनी सित श्रुठ वह आकाश का निरविष, गहन विस्तार— शिशिर की राका-निशा की शान्ति है निस्सार!

> दूर वह सब शान्ति, वह सित भन्यता, वह शून्य के अब छेप का प्रस्तार—

इघर—केवल झलमलाते चेतहर, दुर्घर कुहासे की हलाहल-सिग्घ मुडी में सिहरते-से, पगु, दुडे नम, बुच्चे, दईमारे पेड ! पास फिर, दो भन्न गुम्मद— निविद्धता को भेदती चीत्कार-सी मीनार— गाँस की दूटी हुई टही, लटकती एक खम्मे से फटी-सी ओढनो की चिन्दियाँ दो चार ! निकटतर— घँसती हुई छत, आड़ में निवेंद मूत्र-सिचित मृत्तिका के हृत्त में तीन टाँगों पर खड़ा, नतग्रीव, धैर्य-धन गदहा। निकटतम

ीड बिकम किये, निश्चल किन्तु लोलुप खडा वन्य बिलार—

पीछे, गोयठी के गन्धमय अम्बार !

गा गया सब राजकित, फिर राजपथ पर खो गया।
गा गया चारण, शरण फिर शूर की आकर, निरापद सो गया।
गा गया फिर भक्त ढुळमुळ चादुता से वासना को झळमळाकर,
गा गया अन्तिम प्रहर में वेदना-प्रिय, अळस, तन्द्रिल, कल्पना

का लाडला कवि निपट भावावेश से निर्वेद !

# सिचदानन्द् वात्स्यायन 'अझेयर'

```
किन्तु अय-निस्तब्ध-संस्कृत
कोचनों का भाव-संकुळ, व्यञ्जना का भीक
फटा-सा, अस्त्रील-सा विस्फार-
            शूठ वह आकाश का निरविध गहन विस्तार—
            वश्चना है चॉदनी सित,
            शिशिर की राका-निशा की शान्ति है निस्सार !
                    पानी बरसा
      ओ पिया, पानी बरसा !
      ओ पिया, पानी बरसा !
               घास इरी हुलसानी
               मानिक के झुमर-सी
                     श्चमी मधु-मालती
               झर पढे जीते पीत अमलतास
              चातकी की वेदना विरानी !
               बादलों का हाशिया है आसपास-
                    बीच कुजों की डार, कि
                    लिखी पॉत काली विजली की
              असाढ़ की निशानी !
              ओ विया, पानी !
     मेरा जिया इरसा
     ओ पिया, पानी बरसा !
              खडखड कर उठे पात
              फडक उठे गाता
              देखने का ऑर्खे
              घेरने को बाँहें
                    प्रानी कहानी !
                    ओठ को ओठ, वस को वस-
                    ओ पिया, पानी !
     मेरा हिया तरसा ।
```

ओ पिया, पानी बरसा !

# सिक्चदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'

# नदी के द्वीप

इम नदी के द्वीप हैं।
इम नहीं कहते कि इमको छोड कर स्रोतिस्विनी बह जाय।
वह इमें आकार देती है।
इमारे कोण, गल्यिं, अन्तरीप, उभार, सेकत कूळ,
सब गोलाइयाँ उसकी गढी हैं।
माँ है वह। है, इसी से इम बने हैं।

0

किन्तु इम हैं द्वीप !

इम घारा नहीं हैं |

स्थिर समर्पण है इमारा | इम सदा से द्वीप हैं स्रोतिस्विनी के |

किन्तु इम बहते नहीं हैं | क्योंकि बहना रेत होना है |

इम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं।

पैर उखड़ेंगे | प्लवन होगा | ढहेंगे | सहेंगे | बह जायेंगे |

और फिर इम चूर्ण होकर भी कभी क्या घार बन सकते !

रेत बन कर इम सल्लिल को तिनक गँदला ही करेंगे |

अनुपयोगी ही बनायेंगे |

Ę

द्वीप हैं हम ।
यह नहीं है शाप । यह अपनी नियति है ।
हम नदी के पुत्र हैं । बैठे नदी के कोड़ में ।
वह बृहद् भूखंड से हमको मिलाती है ।
और वह भूखण्ड

अपना पितर है।

8

नदी, तुम बहती चलो । भूखड से जो दाय इमको मिला है, मिलता रहा है,

# सचिचदानन्द् वात्स्यायन 'अइ य'

मॉजती, संस्कार देती चलो ; यदि ऐसा कभी हो दुम्हारे आह्वाद से या दूसरों के किसी खेराचार से— अतिचार से—

तुम बढो, प्ळावन तुम्हारा घरघराता उठे— यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा कीर्त्तिनाशा घोर काल-प्रवाहिनी बन जाय तो हमें स्वीकार है वह भी । उसी में रेत होकर फिर छनेगे हम । जमेंगे हम । कहीं फिर पैर टेकेंगे । कहीं फिर भी खडा होगा नये व्यक्तित्व का आकार ।

# केदार

ओस बूँद कहती है

ओस-कूँद कहती है; लिख दूँ
नव-गुलाव पर मन की बात ।
किव कहता है: मैं भी लिख दू
प्रिय शब्दों में मन की बात ॥
ओस-बूंद लिख सकी नहीं कुछ
नव गुलाब हो गया मलीन ।
पर किव ने लिख दिया ओस से
नव गुलाब पर काव्य नवीन ॥

दूटा तारा

नभ की ओर निहार रहा था सब थे सुप्त विचार अनायास ही लगा सोचने यह कह बारम्बार : है तो बात पुरानी ही पर क्या कुछ इसका सार टूट पड़ा करता जो सहसा तारा नभ के पार ! बचपन की यों बात और थी अब तो विकसा ज्ञान जान सकूँ शायद यह क्या है , कैसा प्रकृति-विधान

> इस उधेड़-बुन के चक्कर में मन था चारों ओर आकुळता उत्सुकता का था कुछ भी ओर न छोर;

इसी समय भूळी बातों में फिर से उठी मरोर , मॉ का कहा याद हो आया भरकर छोचन-कोर : कोई जीव सिघारा जग से गया स्वर्ग की ओर राम राम का पुण्य नाम छो दूटा वज्र कठोर!

पूछ ताछ भी किया न माँ से मानी सची बात , देखा जब जब टूटा तारा हुआ तभी तब शात : कोई जीव सिघारा जग से अरे आज की रात! रोम रोम रोया पीडा से कॉग मेरा गात , पहुँचा दायाँ हाथ हृदय पर ज्यों मळने आघात , बार बार फिर निकळा मुख से राम राम अवदात!

# गजानन मुक्तिबोध

### दूर तारा

तीव-गति अति दूर तारा, वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला हैं। और नीचे लोग उसको देखते हैं, नापते है गति, उदय औं अस्त का इतिहास । किन्तु इतनी दीर्घ दूरी, शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का आकाश . वह एक उत्तर दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को , नयन-आवर्त के सीमित निदर्शन या कि दर्शन-यत्न को ! वे नापने वाले लिखें उसके उदय औ' अस्त की गाया , सदा ही ग्रहण का विवरण। किन्त वह तो चला जाता व्योम का राही, मले ही दृष्टि के बाहर रहे--उसका विषय ही बना जाता । और जाने क्यों , मुझे रूगता कि ऐसा ही अकेला नील तारा, तीव-गति, जो शून्य में निस्छंग , जिसका पथ विराट्-वह छिपा प्रत्येक उर में , प्रति हृदय के कल्मणों के बाद , जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीलाकाश ।

## गजानन मुक्तिबोघ

उसमें भागता है एक तारा . जो कि अपने ही प्रगति-पथ का सहारा, जो कि अपना ही खयं बन चला चित्र, र्भःति-हीन विराट-पुत्र । इसिक्टए प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाइता हूँ। मेरे अन्तर मेरे अन्तर, मेरे जीवन के सरस यान, त् जब से चला, रहा वेधर , तन गृह में हो, पर मन बाहर, आलोक-तिमिर, सरिता पर्वत कर रहा पार । वह सहज उठा छे चला सुदृढ तपते जीवन का महा ज्वार उसके द्रुत-गति प्रति पदश्वेप से झंकृत हो उठ रहा गान , जो नन्य तेज का भन्य भान । घर की स्नेहरू-कोमङ छाया में रहा महा चन्नक अबीर । वे मृतुङ थपिकयाँ स्नेह-भरी , वे शशि-मुसकाने शुभंकरी, सबको पाया, सबको झेला पर स्वयं अकेला बढ़ा धीर ! जीवन-तम की संगीत-मधुर करता उर-सिर का वन्य नीर, ऐसा प्रमत्त जिसका शरीर, उन्मत्त प्राण-मन विगत-पीर !! यह नहीं कि वह था तुंग पुरुष जो स्वयं पूर्ण गत-दुःख-इर्ष पर ले उसके घन ज्योतिष्कण जा बढ़ा मार्ग पर अति अजान 🕽 🚬 उसके पथ पर पहरा देते ईसा महान वे स्नेहवान । छाया बनकर फिरते रहते वे शुद्ध बुद्ध संबुद्ध-प्राण !! यह नहीं कि करता गया पुण्य, उसका अन्तर था सरळ वन्य . तम में घुसकर चक्कर खाकर वह करता गया अबाध पाप । अपनी अक्षमता में लिपटी यह मुक्ति हो गई खयं शाप ।

# गजानन मुक्तिबोध

पर उसके मन में बैठा वह जो समझौता कर सका नहीं, जो हार गया, यद्यपि अपने से लडते-लड़ते थका नहीं उसने ईश्वर-संहार किया, पर निज ईश्वर पर स्नेह किया। स्फुरण के लिए स्वय को ही नव स्फूर्ति-स्रोत का भ्येय किया वह आज पुनः ज्योतिष्कण हित घन पर अविरत करता प्रहार,

> उठते स्फुलिंग गिरते स्फुलिंग

उन ज्योति-खणों में देख िख्या करता वह सत्य महदाकार ! सन्नद्ध हुआ वह ज्वाल-विद्ध करने को सारा तम-प्रसार , वह जन है जिसके उच्च-भाल पर विश्व-भार, औं अन्तर में निःसीम प्यार !!

# शमशेरवहादुर सिंह

सागर तट यह समुद्र की पछाड तोडती है हाड तट का अति कठोर पहाड़ ।

पी गया हूँ दृश्य वर्षा का , इर्ष बादल का

इदय में भरकर हुआ इवा-सा इलका ।...

धुन रही थी सर व्यर्थ व्याकुल मत्त लहरें वहीं आ आकर

जहाँ था मैं खडा

पेन झालर, बेला मानो ।...

मौन

समय के आघात से पोळी, खड़ी दीवारें जिस तरह घहरें एक के बाद एक सहसा । चॉदनी की उँगलियाँ चंचल क्रोशियें से बुन रही थीं चपल

पंक्तियों में टूटती गिरती चाँदनी में छोटती छहरें , बिजलियों-सी कोंदती छहरें , मछलियों-सी बिछल पड़तीं तड़पती लहरें , बार बार !.....

स्वप्न में शैंदी हुई-सी विकल सिकता।
पुतिलयों सी मूंद लेती
ऑख ।.....

यह समुन्दर की पछाड तोडती है हाड तट का , अति कठोर पहाड ।

कौन थकान हरे जीवन की । कौन थकान हरे जीवन की । बीत गया संगीत स्यार का , रूठ गई कविता भी मन की । वंशी में अब नींद भरी है , स्वर पर पीत सॉझ उतरी है । बुझती जाती गूँज अखीरी

> इस उदास वन-पथ के ऊपर पतशर की छाया गहरी है,

अब सपनों में शेषरह गई सुधियाँ उस चन्दन के वन की ।

रात हुई पंछी घर आये,
पय के सारे स्वर सकुचाये,
म्हान दिया - बत्ती की बेहा
थके प्रवासी की ऑखों में
ऑस् आ आकर कुम्हलाये,

कहीं बहुत ही दूर उनींदी झाँझ बज रही है पूजन की। कौन थकान हरे जीवन की।

बिदा समय बिदा समय क्यों भरे नयन हैं। अब न उदास करो मुख अपना, बार बार फिर कब है मिलना।

जिस सपने को सच देखा था,
वह सच आज हो रहा सपना।
याद मुळानी होगी सारी,
भूळे भटके याद न करना।
चळते समय उमड आये इन पळकों में जळते सावन हैं!
कैसे पीकर खाळी होगी,
सदा भरी ऑसू की प्याळी।
भरी हुई छौटी पूजा विन,
वह सूनी की सूनी थाळी।
इन खोई खोई ऑखों में—
जीवन ही खो गया सदा को।
कैसे अळग अळग कर देंगे,
मिळा-मिळा ऑखों की ळाळी।

छूट पायँगे अब कैसे जो अब तक छुट न सके बन्धन हैं।

जाने कितना अभी और, सपना बन जाने को है जीवन । जाने कितनी न्योंछावर को, कहना होगा अभी धूळ कन। अभी और देनी है कितनी, अपनी निधियाँ और किसीको। पर न कभी फिर से पाऊँगा, उनकी बिदा-समय की चितवन।

भेरे गीत किन्हीं गालीं पर इके हुये दो आँसू-कन हैं।

इस रङ्गान साँभा में इस रङ्गीन साँझ में तुमने पहने रेशम-वस्त्र सजीले केसर की तुम क्रसम-कली-सी

आई सिमटी-सी लिपटी सी । मरी गोल गारी कलाइयों में पहिनी थीं, नयन-डोर-सी वे महीन रेशमी चू इयाँ ; गौर वर्ण की पृष्ठ भूमि पर चमक रहीं जो, राग-रँगीली किरणीं-जैसी इस फूली चंपई सॉझ में। चन्दन-बाँइ उठाते ही में खिसल चलीं वे तरल गूँज से , इवेत-कमल की घुली पंखुरी पर ज्यों ओस-बिन्द्र की माला । उदय हो रहा इन्दु सुनहला, पूर्व-सिन्धु से जैसे ऊपर उठता भाता रत-कल्य भरकर सपूर्ण सुधा रजनी की , आज यही रस-हवा चाँद बन गई हो तुम . तन की आभा बनी चाँदनी, जिसमें घुरुकर जीवन की रजनी का प्रथम मिठास मिलेगी।

बीत चलीं सूनी का सूनी

"बीत चलीं स्नी की स्नी
बुझे दीप-सी रातें काली,
जाने किन महलों में छाये,
सखी वियोगिन के बनवारी।"

किस राषा का हल्दी-सा मुख इस उदास चन्दा में आया,
दूर देश की राह बिछी है थकी हुई दो ऑखें काली।

"निज दीपक-सी रोज साँझ में,
पींछ पींछ गालों के ऑसू,

स्ने मन्दिर के दरवाजे
विरहिन मीरा खड़ी तुम्हारी।"
रात साँवली, महरू अकेले, पलकें ऑसू से बोझीली,
दीपक की उदास छाया में जीवन-गान हो रहा भारी।

टूट गया वह स्वप्न नशीला , मिटती चरण-चाप में मिलकर , चला गया वह गीत दूर पर छोड़ उनींदा गुंजन खाली ।

बसन्त की रात आज हैं केसर रंग रॅंगे वन . रंजित शाम भी फागुन की खिली पीली कही-सी . केसर के वसनों में छिपा तन . सोने की छाँइ-सा , बोहती ऑखों में पिहले वसन्त के फूल का रंग है। गोरे कपोलों पै हौले से आ जाती. पहिले ही पहिले के, रंगीन चुम्बन की-सी छलाई। आज हैं केसर रंग रॅंगे-गृह, द्वार, नगर, वन, जिनके विभिन्न रँगों में हैं रँग गई, पूनी की चन्दन चॉदनी। जीवन में फिर छौटी मिठास है, गीत की आखिरी मीठी हकीर-सी, प्यार भी इवेगा गोरी-सी बॉहों में , ओंठों में, ऑलों में, फुलों में हुवें ज्यों फुल की रेशमी-रेशमी छाँ हैं।

रेडियम की छाया-सूनी आघी रात। चॉद-कटारों को सिकुड़ी कारों से , मन्द चादनी पीता लम्बी कहरा . सिमट किएट कर । दूर दूर के छाँइ भरे सुनसान पर्थों में , चलने की आहट ओले-सी जमी पढी थी, भूरे पेडों का कम्पन भी ठिट्ठर गया था। कभी कभी बस , पतझर का सूखा पत्ता गिरकर उड जाता भरे खरीं से खरखर करता। प्रथम मिलन के उस ठड़े कमरे में छत के बातायन से . नींद भरी मंदी-सी एक किरन भी . थक कर लौट लौट जाती थी। आलस मरे अँधेरे में . दो काळी आँखों-सी चमकी हो . एक रेडियम-घडी सुप्त कोने में चलती. सूनेपन के इकके स्वर-सी । उन्हीं रेडियम के अंकों की लघु छाया पर , दो छाँहों का वह चुपचाप मिलन था, उसी रेडियम की इल्की छाया में . चुपके का वह इका हुआ चुम्बन अंकित था क मरे की सारी छाँहों के इल्के स्वर-सा पडती थीं जो एक दूसरे में मिल-गुँथकर सूनी-सी उस आधी रात-

चृद्धी का दुकड़ा आज अचानक स्नी-सी सन्ध्या में जब मैं यों ही मैले कपड़े देख रहा था

किसी काम में जी वहळाने , एक सिल्क के कुतें की सिलवट में लिपटा. गिरा रेशमी चुडी का छोटा-सा दुकड़ा, उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहिने थीं, रंग-भरी उस मिलन रात में। में वैसा का वैसा ही रह गया सोचता पिछली बार्ते । दूज-कोर से उस टुकदे पर तिरने लगीं तुम्हारी सब सिजत तस्वीरें. सेज सुनइली, कसे दुये बन्धन में चूडी का झर जाना, निकल गई सपने जैसी वे मीठी रार्ते . याद दिलाने रहा यही छोटा-सा दकडा ।

मजीन का पुर्जी
कुहरा-भरा भोर जाडों का ,
श्रीत हवा में ठंडे सात बजे हैं ,
ठिउरन से स्रज की गरमी जमी हुई है ,
सारा नगर लिहाफों में सिकुड़ा सोता है ,
पर वह मजब्री से कॅपता उठ आया है ,
दोनों बॉह कसे छाती पर ।
उसकी फाइल-सी भारी ऑखों के नीचे ,
रातों जगी-हुई कालस है ,
पीले से गालों पर है कुछ शेव बढ़ी-सी ,
मसली हुई कमीज के कफ में
बटनों के बदले दो डोरे बॅधे हुए हैं ,

रफ़ किया उसका वह खेटर , तीन सर्दियाँ देख चुका है। बुझी हुई सिगरेट रात की पीते-पीते घडी देखता जाता है वह . जिसके एक जगह चलते रहते काँटी-सा . उसका जीवन जीवनहीन मशीन बन गया । जाडों के दिन की मिठास अब जरूर हुई है. रातों का सुख, दिन की चिता बनकर आया , सूर्य सुनइला उसका डूब रहा नित कागज की भीतों में। कोकोजम में तले परॉठों के ही बरू पर वह दिमाग का बोझा ढोता, स्रोर साथ में क्षय-सा काला नाग पाळता रक्त पिळा कर । काली-चिकनी सडकीं की ऊँची पटरी पर, बढता जाता वह मशीन-सा , चाँदी के पहियों पर चलती हुई मोटरों के स्वर सुनता। जिनमें सुख से बेठे जाते . आस पास के ऊँचे, चमकी छे बँगलों में रहने वाले। पथ के लगे इए पेडों से. गिरे हुए कुछ फूल पदे हैं, जिन्हें कुचलता जाता है वह . उसके मन में अब बुछ भाव विचार नहीं है प्यार मिट चुका . और सभी आदशों का बिलदान हुआ है .

अन्धो कर दी गई आत्मा की भी आँखें, उसका भी तो फूळ राह में कुचल गया है। नगर भरा है सुन्दरता से. ऊँचे ऊँचे चन्दन रँग के महल खंडे हैं। फैली है काजल-सी चिकनी चौडी सडकें दूर दूर तक, बीच-बीच में मोती के गुच्छों से गोरे वार्क बने हैं। मखमळ-से हैं हरी घास के लान मुलायम . और शाम के मीठे विजली के प्रकाश में . सेंटल विस्टा के रंजित फव्वारों नीचे , सुन्दर बॅगलों के नव-दम्मति टहला करते ! लेकिन उसकी ऑखों में तसवीर न कोई, केवल मिनट मिनट पर बढती कागज की मोटी-रूखी दीवार खड़ी है चट्टानों से ज्यादा दुर्गम । दिन भर थककर दफ्तर ही में सूरज डूबा, अल्मारियों दराजों में खोया उजयाका . गोधली हो गई घूळ से दकी फाइलों के पत्रों पर , कब्रों सा सुनसान समाया। भृत बना उसका मन बाहर घूम रहा है, उन मोटे लानों के ऊपर, अपनी रुगा पत्नी की सूनी आँखों में। उजले अँगरेजी महलों से मृद्र पियानी के स्वर आते, आर उसे चौंका देतीं रंगीन दिनों की सारी यादें, जंजीरो से जबरन छुट्टी ले आता वह, हार मानकर कागज के उस स्वेत प्रेत से।

बाहर महलां पर मिठास हे फेली फेली, कीम सेंट की खुशबू भरी मोटरें जातीं, कुहरे-हूबी छाई हे बेहोश चाँदनी, लेकिन वह चलता मशीन की सिलहुट जैसा उसकी ऑलों के सम्मुख कुछ और नहीं है, केवल मिनट मिनट पर बढती, कागज की मोटी-रूखी दीवार खड़ो है, हवेत प्रेत की मूरत-जैसी।

# नेमिचन्द्र जैन

तुम नहीं दोगी मुक्ते ज्ञानित तम नहीं दोगी मझे शान्ति जी मैं खोजता हूँ, भावना के धवल ग्रुम अक्षत चढा , अभिमान की आहति बना अस्तिस्व के दीपक जला जो वर विनत हो मॉगता हूँ. मूर्ति मेरी, तम नहीं दोगी मुझे । बन्दिनी हो तुम स्वयं अपनी परिधि की 🛼 छू जिसे, नव ज्योति के आवर्त, आहत. कोट आते हैं निरन्तर । त्रम प्रतिष्ठित हो पुरानी प्राण की अन्बी गुहा में . हैं जहाँ संस्कार जालों-से लटकते काल की रूखी जड़े विक्षिप्त हो फैली जहाँ. गुहा जिसमें , स्नेह की रसधार वरसी ही नहीं . ष्ट्रावन न हो पाया प्रणय का , नहीं चमकी बिजलियाँ अनुभृति की, बोध के आलोक की नव-नवल किरणें भी न बिखरी चरण-तल में। बह गई इतिहास की वन्या , अदम्या ;

कर गया कम्पित हृदय , शकशोरता, युगधर्म का अन्धद । उबलता दूर, द्वमसे दूर... तुम निर्वासिता हो मूर्ति, अपनी गुहा में , अवरुद्ध अपनी कंदरा में.....। आज मेरी अर्चना तुम झेळ पाओगी नहीं . सहन अब होगी न तीखी ज्योति मेरी आरती की, त्रम न धारण कर सकोगी फुल मेरी कामना के, वासना के। कण्ठ में तेरे न अब वाणी बची आशीष की आश्वास की, ओ मूर्त्ति, त् अब खंडिता है... तू मुझे क्या दे सकेगी शान्ति, जो मैं प्राण की आहुति चढ़ा कर खोजता हूँ--!

चॉदनी रात चॉदनी रात है— किसी अबोध कुमारी के सरक नैनीं-सी अथाह, भेदमरी, गीडी...

# नेमिषन्द जैन

अलस वसन्त की अनुराग भरी गोद खुली फैली है, मौन सुधियों के राजहंत दूर-दूर उद्दे जाते हैं...! चॉदनी रात का सनसान है फीका-फीका, गन्ध के भार संयस्त-सी वातास हैं उन्मत्त काटती चक्कर , रद, पथभ्रष्ट और विक्षित वसना-सी अतृप्त...। कहीं पै दूर कभी इक इक कर किसी के प्यार भरे गीत के टूटे ये स्वर भूल से जाग कर मानो तभी सो जाते हैं। चॉदनी रात है चुपचाप समपित मोहित, अचल दिगंत के आइलेष में सोई, खोई अबृझ खप्न में , जैसे तुम ही कभी चुपचाप अनायास मेरी गोद में सो जाती हो ... चाँदनी रात ओ !

# भारत भूषण अग्रवाल

रलेट फॉर्म पर विदाई होने सवार ज्यों बड़े चरण चमका एडी का गौर-वर्ण कर नमस्कार कुछ निमत-वदन जब मुँडीं, हो गये रक्त-कर्ण। पक को खिडकी पर बाँह टेक देखा फिर कर उफ़ ! उभर-उभर आये अनेक कविके अधार। चल दी गाडी थर-थर थर-थर खिंचता ही गया सनेइ-तार फर-फर-फर उड-उडकर दीग्वी बार बार I पर भी न लगा सुनसान, शान्त मैं खड़ा देखता निर्निमेष हो, फिर सुलगा यह प्राण-प्रान्त बस ब्लेट फॉर्म की दिकिट शेष ।

#### वह पहाड़ी सॉभ

वह पहाडी साँझ पाटल-फूल-सी जल पर द्वाकी थी, शेल-शिखरों से घिरे, एकान्त में, निर्झर-किनारे, हम खंदे थे, याद है ! जब ये तुम्हारे पाँव हारे, एक चिकनी-सी शिला के निकट तुम थक कर रकी थी ! फिर गईं थी बैठ, पर्वत-पार स्रज हुवता था, मुग्ध में उन सिन्धु-नयनों में अचञ्चल, देखता था ! पुतिल्यों में मन्द-मुंदती-प्रभा का प्रतिविम्न सुन्दर, मार्ग-अम-से अरुण गालों पर विखरती ज्योति सुखकर ! चाहती थी घार बाँकी मृदु-पर्दों से तिनक खेले, हेरता पाकर मुझे तुम मुस्तुरा दीं, चल पर्डी फिर, उतर आई प्रान्त मे विश्रान्त रजनी, घाटियाँ घर गईं तम से, उस विषम सँकरी डगर में हम अकेले, दो अभिन्न-अलक्ष्य-पक्षी-से सँटे-से मिला काँ धे सेम्प को लोटे, उतरते और चढते, बाँह-बाँधे !

#### फूटा प्रभात

पूटा प्रभात, फूटा विहान ,
बह चले रिहम ने प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर
झर-झर, झर-झर ।
प्राची का यह अरुणाम श्चितिज ,
मानो अम्बर की सरसी में
फूला कोई रित्तम गुलाब, रिक्तम सरसिज ।
धीरे-धीरे ,
लो, फैल चली आलोक-रेख
धुल गया तिमिर, बह गई निशा ;
चहुं ओर देख ,
धुल रही विभा, विमलाम कान्ति ।
अब दिशा-दिशा

#### भारत भूषण अग्रवाळ

सस्मत . विस्मित , खुल गये द्वार, हॅस रही उषा । खुल गये द्वार, हग, खुले फण्ठ , खुल गये मुक्क । शतदळ के शीतल कोषां से निकला मधुकर गुंजार लिये --खुळ गये बन्ध, छवि के बन्धन । जागो जगती के सप्त बाल । पलकों की पखुरियाँ खोलो, खोलो मधुकर के अलस बन्ध हगभर--समेट तो लो यह श्री, यह कान्ति बही आती दिगन्त से यह छवि की सरिता अमन्द झर-झर, झर-झर । फूटा प्रभात, फूटा विहान, छूटे दिनकर के शर ज्यों छवि के विह्न-बाण ( केशर-फूलों के प्रखर बाण ) आलोकित जिनसे घरा प्रस्फ़टित पुष्पों के प्रजन्वित दीप , ली-भरे सीप । फूटीं किरणें ज्यों विह्न-बाण, ज्यों ज्योति-शल्य , तर-वन में जिनसे लगी आग। लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल, अनुराग-लाल ।

#### पथ हीन

कौन-सा पथ है ! मार्ग में आकुल अधीरातुर बटोही यों पुकाराः—— 'कौन-सा पथ है !'

### भवानीप्रसाद मिश्र

#### मगल वर्षा

पीके फूटे आज प्यार के पानी बरसा री। हिरियाली छा गई, हमारे सावन सरसा री।

बादल आये आसमान में, घरती फूली री, अरी सुहागिन, भरी मॉग में भूली-भूलो री, बिजली चमकी भाग सखी री, दादुर बोले री, अन्ध प्राण ही वहो, उद्दे पछी अनमाले री,

छन छन उठी हिलोर, मगन मन पागल दरसा री। पीके फूटे आज प्यार के पानो बरसा री॥

> फिसली-सी पगडंडी, खिसली आँख लजीली री, इन्द्र-घनुष रंग-रंगो, आज में सहन-रंगीली री, रनद्यन बिल्या आज, हिला दुल मेरी बैनी री, ऊँचे ऊँचे पैग, हिडाला सरग-नसेनो री,

और सस्ती सुन मोर! विजन वन दीखे घर-सारी। पीके फूटे आज प्यार के, पानी बरसा री॥

फुर-फुर उड़ी फुहार अलक दल मोती छाये री, खर्डी खेत के बीच किसानिन कजरी गाये री, हार-हार हारना हारे, आज मन प्राण सिहाये री, कौन जन्म के पुण्य कि ऐसे ग्रुम दिन आये री,

रात सुहागिन गात मुदित मन साजन परसा री। पीके फूटे आज प्यार के, पानी बरसा री।

# भवानीप्रसाद भिश्र

करो खीकार मेरा भक्ति-युत वन्द्न !!!

प्यार करता हूँ, सुनहली साध्य-किरणों से रंगे हर एक छोटे या बदे से त्लदल-कोमल उल्झते और उड़ते फैलते नव अभ्र-खण्डों को ! प्यार करता हूँ, स्पर्हली चन्द्र-किरणों से सजे हर अभ्र-मेदी खर्ण-मंडित कलश यश:-साक्षी शिवालय पर **फह**रते ग्रुभ्र झडों को ! टेक देता हूँ कभी शिर, दूर से आती हुई प्रभु-पुण्य-वाही मेघ के निर्घोष जैसी सान्द्र-मन्थर शंखध्वनि सुनकर विजन निज कक्ष में ; देकर प्रतिमा, गरीवों से सके लादे हुए ससार भर का दुःख अपने स्कंघ पर

# भगवतीप्रसाद् मिश्र

मजदूर की, कंप भरता है-विपुल दढ वक्ष में ! क्रोध आता है कभी दो चार के अभिमान पर, या चाडुकारी, निपट खार्थी पर , कि करता हूँ निरन्तर सृष्टि मिथ्या की ! आश्चर्य होता है कभी संसार की अति प्रवल छोटी भावना पर लाभ की, जो भूल आती है सभी कुछ अन्य पाकर दृष्टि मिथ्या की ! मुग्ध होता हूँ कभी पतिसंग लइ पर गीत गाकर, चाँदनी पैली हुई में-बीज बोते, उल्लंधित मन विरल-वसना कृषक बाला पर ; रोक पाता हूँ नहीं मृदु इास निज

#### भगवतोत्रसाद मिश्र

```
करना निछावर
खेलते,
मिट्टी सने,
छोटे ,
किसी के
स्वस्थ्य मुकुलित नन्दलाला पर !
यह सभी,
कितना न जाने
और भी,
हे हृदय के
एक हो
आराध्य मेरे !
भूळ जाता हूँ
कि जब आती तुम्हारी याद-
जो हर बार आती है ;--
हुब जाता हुँ
सुखों की बाद में,
जैसे
 मुझे यह जान पड़ता है कि
 मुझ-सा
और कोई भी नहीं है
 भाग्यशाली ,
 और छाती पूल जाती है!
 मैं हुआ हूँ घन्य,
 निश्चय ही,
 कि पाया है,
 वरद तव इस्त
 मैंने
```

## भगवतात्रसाद मिश्र

श्रीस पर अपने— करो स्वीकार मेरा भक्ति-युत वन्दन कि हो हैं जो नहीं होते किसी के सुख-सपने !

# नागार्जुन

### भिक्षुणी

[दशवीं शताब्दी, नालन्दा के निकट एक प्राचीन विहार ] ''भगवन् अमिताभ, देखती हूँ अपने को तभी से विहार में . दुई जब सचेतन, दुई जब समझदार ; भगवन् अमिताम ! द्रम्हारे इन चरणों में कब-कैसे सौंप गये मेरे मूर्ख मॉ-बाप ? यह नहीं जानती ! और नहीं कोई, तुम्ही अब गति हो , भगवन् अमिताम ! कितना मनोरम है तुम्हारा यह मुखडा काया यह तुम्हारी कितनी सुडौल है। भले ही कुछ दिन-सुलभ रहा जिसको तुम्हारा यह बाहुपाश , अंक्ररित यौवना धन्य वह यशोधरा । मेरे मूर्ख मॉ-बाप झावेश में आकर सौंप गये मुझको शरण में त्रिरत्न की। कहने को मैंने भी तोती की भाँति कहा एक नहीं, तीन दार-जाती हूँ आज मैं बुद की, धर्म की, संघ की शरण में ! संघ मुझे शिक्षा दे, सघ मुझे दीक्षा दे, सत्य की, अहिसाकी अखण्ड ब्रह्मचर्य की। रटाने पर रटती है जैसे मदन-सारिका , मैंने भी वैसे रटा स्त्रपिटक सारा ; तुम्हीं हो साक्षी भगवन् अमिताभ ! हुई कुछ स्यानी फिर,

## नागार्जुन

तुम्हारा वह मध्यमार्ग समझने का यत्न किया : महायान हीनयान सभी मैं जान गई, किन्त नहीं जान सकी मानव का सहज मान क्या है ? जीवन की यह प्रनिथ मैं न सुलझा सकी। भगवन् अर्भिताम ! मेरी समस्यापूर्ति, देव, तुम्हीं कर दो । वंचित हूँ, अवसर दो ; देख ली यह अति, वह अति भी देखूँ! तभी तो मेरी समझ में आयगा व्रम्हारा वह मध्यमार्ग, भगवन अमिताभ !" बैठ गई भिक्षणी टेककर घुटने , तीन बार उसने सादर प्रणाम किया धक-धक अमिताभ को : फिर उठ खडी हुई, चारी आर देखा-हतप्रभ-सी मानो शिशिर-शशि-लेखा । उसे ऐसा भाव इआ। "विजन विहार की शत-शत प्रतिमा मुझीको घूर रहीं! घण्टाकणं वज्रपाणि भयानक यक्ष वह व्यंगमरी दृष्टि से मुझे ही निहार रहा-बक्रमुख होकर ग्रीवाभंग करके मानो कुछ क्षणों में करेगा उपहास मेरे दुर्दैंव का, मेरे दुर्भाग्य का ! ऐसा घटाटोप, इतना आडम्बर, ऐसी आत्मवञ्चना, मृढ ही होगा जो हँसे न मुझपर। हॅंसो हे हेरक, हॅंसो हे वज्र, हॅंसो हे भैरव, हॅंसो हे दण्डपाणि ; शान्ति का अभिनय उसे ही करने दो, क्योंकि वह बुद्ध है ! रदन और हास को रोकना जानता , देखो तो कैशा सुभग है, खशा है, उसके मुखमण्डल की आभा अभित है।"

अिमताभ की ओर घूमकर "अभी तो तहणी हैं, चौंकते युवजन भिक्षा पात्र छेकर जब मैं निकल्ती। मेरा यह काषाय... जाने किए-किएको उन्मादित करता , यह मुण्डित मस्तक उत्तेजित करता . किल-लिल किव को, कोमल कलाकार को, भगवन अमिताभ ! किन्तु...किन्तु कौन पूछेगा मुझे कल-परसीं ! गिंदित होगा यौवन जब पिंदित होगा केश जब, किसीकी दृष्टि क्या मुझपर उठेगी ? भगवन् अमिताभ, सहचर मैं चाहती, चाइती अवलम्ब, चाइती सहारा, देकर तिलाजिल मिथ्या सकोच को। हृद्य की बात लो, कहती हूँ आज मैं--कोई एक होता कि जिसको अपना मैं समझती . भले वह पीटता, भले ही वह मारता, किन्त किसी क्षण में प्यार भी करता: जीवन-रस उँदेळता मेरे रिक्त पात्र में , भूख मातृत्व की मेरी मिटाता और स्त्रीत्व का सुफल पाकर अनायास धन्य मैं होती. कृतकुल होती, भगवन अमिताभ ! तब पूजा के समय में कितने उत्साह से घण्टा मैं बजाती ! तन्मय हो कितनी आरती मैं उतारती ! पास ही होता चटलट शिशु खेलता, यदि किसी मंद्रमुख प्रांतमा से ढिठाई वह करता , दिखा-दिखा तर्जनी मैं उसे रोकती ! भगवन अमिताम !"

बादल को घिरत देखा है अमल धवल गिरि के शिखरा पर, बादल को धिरते देखा है। छो टे-छोटे मोती जैसे, अतिशय शीतल वारि कणी को मानसरोवर के उन स्वणिक-कमली पर गिरते देखा है। तुंग हिमाचल के कन्धों पर, छोटी-बडी कई झीलों के . ध्यामल शीतल अमल सल्लि में समतळ देशों से आ-आकर पावस की ऊमस से आकुल, तिक मधुर विसतन्तु खोजते, इंसों को तिरते देखा है। एक - दूसरे से वियुक्त हो, अलग-अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा-चकई का, बन्द हुआ क्रन्दन-फिर उनमें उस महान् सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, प्रणय-कलह छिडने देखा है। कहाँ गया घनपति कुतेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका ! नहीं ठिकाना कालिदास के. व्योम - वाहिनी गङ्गाजल का ! हुँढा बहुत परन्तु लगा क्या, मेबदुत का पता कहीं पर ! कौन बतावे वह यायामय, बरस पडा होगा न यहीं पर! जाने दो, वह कवि-कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभ-चुम्बी कैलाश-शीर्ष पर महामेघ को झंशानिल से, गरज गरज भिडते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में,

> श्वत-सङ्ख फुट उच्च शिखर पर अळख नाभि से उठने वाले

## नागार्जुन

अपने ही उन्मादक परिमल
के उत्तर धावित हो - होकर

तरक तरण कस्त्री मृग को अपने पर चिढते देखा है।

श्वत-श्वत निर्झर निर्झिरणी-कल

मुखरित देवदार - कानन में

शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के
रंग-विरगे और सुगन्धित फूलों से कुन्तल को साजे,

इन्द्रनील की माला डाले—शख सरीखे सुघड गले में,
कानों में कुवलय लटकाये, श्वतदल रक्त कमल वेणी में;

रजत-रचित मणिखचित कलामय

पानपात्र—द्राक्षासव पूरित,

रखे सामने अपने - अपने,

लोहित चन्दन की त्रिपदी पर—

नरम निदाग बाल कस्त्री—

मगछालों पर पत्थी मारे—

उन्मद किन्नर - किन्नरियों की , **मृदुक मनोर**म अगुल्यों को वंशी पर फिरते देखा है ।

मदिरारुण ऑखोंबाले उन

## रांगेय राघव

बाँह पर धर गाल

बाँह पर घर गाल,

बिथुरी अलक, सुन्दर चाँदनी

गा उठी अपनी कहानी

तिमिरहर उन्मादिनी।

किन्दु कोई सुन न पाया अश्रु बिखरे दूट कर
सोगई तब चाँदनी क्षण भर विकल्न-सी रक्त कर।
दूर से आया मलय पिय गीत अपना गा उठा,
जग उठी फिर चाँदनी संसार न्तन आ जगा।

मलय ने जब छू लिया तन

कॅपी मन्द विलासिनी, नयन वंकिम कर निहारे सक्रज आद्वर पॉदनी।

#### वन्द्ना

गम्भीर गहन नभ जलघर झुळते भर भ्वात, एकदम टकरा गया कुछ स्फोट भीषण ! वज्र ठनका ! मे **षृत्र** वीछे फडकते कर्कश स्फुरित पुच्छ सी गड - गड़ाहर ---घन लग गयी है स्वर्ग में अब आग धूआँघार ! गिर रहे हैं स्तम्भ वे विल्लौर के

कर घार हाहाकार ट्रटते अर्श चटककर भीम कारागार के वे दीर्घ ऊँचे द्वार । ल्पलपाती जीभ तीक्ष्म पसार ज्वालामुखि हुआ विस्फोट--लावा से उमड़कर फूट निकले मेघ पर्वत खड, ज्यों शकशोरते भूकम्प से वह हिल गया आकाश, होने को तनिक ही देर में है वृष्टि धारासार लो यह व्रजगीत अमोल बन्दी! उठा लो यह वज्र देवताओ ! अमृतपुत्रो ! राक्षसों का ध्वंस करने, समय है अब का समालो उस महान् दधीचि की वह अस्थि या मेरा

गरजता गीत!

₹

धूळि के कन
हिमालय बन जा कि दुझको
कुचलनेवाले झका दें शीश ।
आज मेरी धमनियों में
बज उठा है खौलता फिर
उस द्रविड का तस लोहू—
भीग शोणित से लड़ा जो

#### रांगेय राघव

वर्णस्मी, जातिद्धी गीर आर्यी से गरजकर क्योंकि वर्बर कर रहे में आक्रमण, घ दार उसका लूट। रक्त हो कोई. अगर इन घमनियों मे शक्ति विद्युत की भरी है ब्राह्मण के गर्व का शिरि दीई भी हो जाय बम मैदान-जिस पर दिन्तण पथ उत्तरापथ शील, समता, स्नेह के वे वणिक जो सस्ती करें क्रय और विक्रय चलें औं मिल जायें-आततायी के विदय उठी हुई छलकार सूर्य के भी दभ पर जो विन्ध्य-सा उठ जाय शान के सम्मुख झुका दे सत्य के सम्मुख धुका दे व्यर्थं का अभिमान..... मानव ! धमनियों में अब प्रवाहित हो न केवल रक्त-हो जीवन तरल की शक्ति-का वह सिंधु मथन से उठा उस मोहिनी के हाथ का अमृत भरा घट जो कि केवल सत्य की सम्पत्ति मानवमात्र के उत्कर्ष की अभया अमरतासिक्त मृत्युंजय गिरा कल्लोल !

ş

कौन-से युग-भार का वह शब्द
मेरी सचळ जिह्ना पर मचळता!
कौन-से काले तिमिर का
पाश मेरा मन झटकता!
याद आये कौन लहरों
का उमडता वेग मुसको!
पोत - सा मणिरलवाही
मन चले किन पर अभय हो!

8

अहे आदिम भूमि ! सागर मेखलामय ! ओ पुरातन सृष्टि ! चिर नव वेदनामय ! वन्दना हो !

नीलगिरि हैं केश! काबेरी वसन री! आदि प्राण प्रवेश! महुरा मृदु चरण री! वन्दना हो!

चृत्य जननी ! ताक जननी ! आर्थ्य - पूर्वा - सम्यतामिय ! ओ शिवा ! रुदा ! प्रकाशिनि ! शान - जुगन् - गम्यतामयि ! वन्दना हो! गुँजता है आज तक जग-उत्तरापथ जो कि उस दिन-शान की जय, भक्ति की जय-आज मानव मुक्ति गायन ! वन्दना हो ! आर्थ दम्म विचर्ण करके घुणा में स्नेह-नादिनि ਤਥ बनो वैसी महाने! फिर फिर बनो समता प्रचारिणी। वन्दना हो! वौद छक्रमय तन्त्रवादी बेचते थे राष्ट्र को जब वज्रपाणि ! सम्मत ! हे प्रणतोषिनी क्रकसार ! 'जागी' तुम यनीं सितार # गँजो आज फिर अब 1 वन्दनः हो! ज्यों पुरातन तात कुछ में यह रागेय राघव जात स्रे **इ**लाइल ब्राह्मणत्व-विषाक्त को अब कु,चलकर तज खडा है इस विश्व जनता बीच निर्में छ एक मानव जाति, कुरू, अज्ञान का हो कहीं कैसा भी न दानव-

<sup>\*</sup> एक मूर्त्र-पूजा-विरोधी, समानता प्रचारक जाति, अब प्राय. उस र

तिरूप थी से नील जमना तीर तक पगचिह्न जिसके पूर्वजों के, बने, मिटकर बने मिटते--केशव दम्भ पर खड़ा रे आह्वान जीवन दे रहा है---मुक्ति का अधिकार जब गत युगों में तूने दिया है-हे वडयवर१-शब्द ! सबको एकपथ ही जब दिया है-फिर जगा दे, आज फिर वह चेतना का नाद नृतन हे तिरुपान्र ! आहवारेश! ब्राह्मण औं शुद्र का यह पाप आर्थ्यों ने दिया था इन्त! रे तुझको बनाकर दास अपना . खोछ दे अब ऑख जैसे हो चुका गत क्लीव सपना-! वन्दना हो 1

4

अब नहीं पेळार४ में यबद्वीप की आशा सिहरती अब नहीं उन मन्दिरों में प्रीति की गुजार उठती

१ रामानुज

२ चमार-भक्त

भक्त कवि परम्परा

४ नदी

देवदासी-पाप का अभिशाप तेरे मन्दिरी ŭ गया भीषण अधेरा 1 थहे तांडव क भयानक नाद से गुजती :जो विदेशी चरण-आहत अब रो रही है! रे सहस्र प्रदोप १ भी केवल बुझा है-कर रहा है घोर हहाकार-सा वह हिन्द सागर भूछ मत तूने दिया था स्नेह अपना एक दिन व्याकुल प्रताहित पारसी को भूल मत तूने दिया या अभय अपना एक दिन आहत ईसाई-ब्रन्द को भी भूळ मत सब दम्भ तूने त्याग अपना माप्लै२ इस्लाम को निर्मय बनाया \*\*\* विजय नगरों का न कोई गर्व कर त भव्य कांची का नहीं अभिमान कर त भूल मत तूने ब्रिटिश साम्राज्य की भी जहाँ पर तो वज्र बलियों का गिराया आ कि फिर सब मुक्त हों सब ही परस्पर मुक्त हो पर विश्व-बन्धु समान हों \*\*\*\*\* क्योंकि भूखे तक्ष्यते हैं वे कि जो अम से जिलाते विश्व-

**१** एक स्थान

R Moplas 'अर्थ दमाद'।

# रांगेय राषव

उनके हेतु अपने रक्त से
तर्पण करूँ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
अविरत् चल्ने संघर्ष \*\*\*\*\*\*\*
विश्व का प्रत्येक मानव
उठे मानव दीतिमय \*\*\*\*\*
कर शक्ति गर्जन \*\*\*\*\*
स्वित्त वाचन \*\*\*\*\*
स्वित्त वाचन \*\*\*\*
स्वित्त गायन \*\*\*\*
स्वात वाचन दी सुतिमान \*\*\*
सारा विश्व ही सुतिमान \*\*\*\*
सारा विश्व ही सुतिमान \*\*\*\*

## त्रिलोचन शास्त्री

पहले पहल तुम्हे जब मैंने देखा पहले पहल तुम्हें जब मैंने देखा क्या सोचा

सोचा था
इससे पहले ही
सबसे पहले
क्यों न उम्हीं को देखा
अब तक
हिश्च खोजती क्या थी
कौन रूप क्या रग
देखने को उड़ती थी
क्योति-पख पर
उम्हीं बताओ
मेरे सुन्दर
अहे चराचर सुन्दरता की सीमा रेखा।

यों ही कुछ मुसकाकर तुमने

यों ही कुछ मुसकाकर तुमने परिचय की यह गाँठ लगा दी

> था पथ पर मैं भूटा भूटा फूट उपेक्षित कोई फूटा जानें कौन टहर थी उस दिन तुमने अपनी याद जगा दी कभी कभी यों हो जाता है गीत कहीं कोई गाता है

# किलोचन शास्त्र)

गूँज किसी उर में उठती है

तुमने वही घार हैं उमगा दी

जडता है जीवन की पीड़ा

निस्तरंग पाषाणी की ड़ा

तुमने अनजाने वह पूंड़ा
छवि के शर से दूर भगा दी।

## न्रेशकुमार मेहता

छष**स्** १

थके गगन में उषा गान !

तम की ॲिं चियारी अलकों में कुंकुम की पतली-सी रेख दिवस-देवता की कहरों के सिंहासन पर हो अभिषेक,

सब दिशा के तोरण-वन्दनवारी पर किरणों की मुस्कान !

प्राची के दिक्पाक इन्द्र ने
छिटका सोने का आकोक
विदर्गों के शिशु-गमर्थों के
कण्डों में पूर्ट मधु क्कोक
वस्था करने कगी मन्त्र से वासन्ती रथ का आहान!

नारू पत्र-सी ग्रीवा वाले इंस मिशुन के मीठे बोल , सप्त सिन्धु में घिरे मेघ से

करें उर्वरा दें रस घोड़ उत्तरें कंचन-सी वाली में बरस पहें मोती के धान !

तिमिर दैत्य के नीक दुर्ग पर
फहराया तुमने केतन
पीरपंथी पर हमें विजय दो
स्वस्थ बने मानव जीवन ;
इन्द्र हमारे रक्षक होंगे, खेतों खेतों औ' खकिहान !

# नरेशकुमार मेहता

सुख, यश, श्री बरसाती आओ
व्योम कन्यके! सरस नवह अरुण-अश्व हे जायँ तुम्हें उस सोमदेव के राजमहरू, नयन रागमय, अधर गीतमय, बने सोम का फ्लिंड कर पान!

> डषस् २

किरनमयी ! तुम स्वर्ण वेश में ! स्वर्ण देश में !

सिचिंत है केसर के जल से इन्द्र लोक की सीमा, आने दो सैन्धव घोडों का रथ कुछ इस्के घीमा , पूषा के नभ के मन्दिर में वरण देव को नींद आ रही . थाज अलकनन्दा, किरणी की वंशी का संगीत गा रही, अभी निशा का छन्द शेष है, अ इसाये, नभ के प्रदेश में ! विजन घाटियों में अब भी नभ सोया होगा, फैला कर पर, तृषित कण्ठ ले मेघों के शिश उतरे आज विपाशा-तट पर . शक लोक के नीचे ही मेरी धरती का गगन लोक है, पृथ्वी की इस इवेत बाँइ में फुलों का संगीत लोक है, नभ गंगा की छाँइ ओस का उत्सव रचती दूब देश में ! नभ ने उतरो कल्याणी किरनो !

## परेशकुमार मेहता

गिरि, बन-उपवन में ,
कम्पन से भर दो बाळी मुख
रस रिनु, मानव मन में ,
सदा तुम्हारा कचन रथ यह
जन्तुओं के संग आये ,
धनागता ! यह धितिज हमारा
मिनसारा नित आये ,
रैन हूँगरी उत्तर गये, सप्तर्षी धपने वर्षण देश में !

# धर्मवीर भारती

प्रार्थना की कड़ी
प्रार्थना की एक अनदेखी केडी
गाँच देती है
इमारा मन—तुम्हारा मन
फिर किसी अनजान आशीर्वाद में
इब कर

मिळती मुझे राइत बडी

प्रात सद्यः स्नात कन्मी पर विखेरे केश ऑसुओं में ज्यों घुला वैराग्य का सन्देश चूमती रह रह बदन को अर्चना की धूप यह सरक निष्काम पूजा-सा तुम्हारा रूप स्त्री सकूँगा सौ जनम अन्धियारियों में यदि मुझे

मिलती रहे

काले तमस की छाँइ में ज्योति की यह एक अति पावन घड़ी प्रार्थना की एक अनदेखी कड़ी बाँघ देती है

तुम्हारा मन-हमारा मन

चरण वे जो रूक्ष्य तक चलने नहीं पाये वे समर्पण जो न होठों तक कभी आये कामनाएँ वे, नहीं जो हो सकीं पूरी घुटन, अकुलाहर, विवशता दर्द मजबूरी

जन्म-जन्मीं की अधूरी साधना पूर्व होती है किसी मधु-देवता की बाँह में

### धरींत्रोर भारती

ज़न्दगी में जो सदा सूठी पड़ी— प्रार्थना की एक अनदेखी कड़ी गाँच देती है इमारा मन—तुम्हारा मन।

## चुम्बन

रख दिये तुमने नजर में बादकों को साथ कर भाज माथे पर सरळ संगीन से निर्मित अधर आरती के दीपकों की झिळमिळाती छाँइ में साँसुरी रखी हुई ज्यों भागवत के पृष्ट पर 1

### रमानाथ अवस्थी

इन्सान

मैंने तोड़ा फूल, किसीने कहा फूड की तरह जियो औं मरो सदा इन्सान।

भूछकर वसुधा का शृगार सेज पर सोया जब संसार दीप कुछ कहे विना ही जला रात भर तम पी पीकर पला

> दीप को देख, भर गये नयन उसी क्षण— बुझा दिया जब दीप, किसीने कहा दीप की तरह जलो, तम हरो सदा इन्सान ।

रात से कहने मन की बात चन्द्रमा जागा सारी रात भूमि की स्नी डगर निहार डाळ ऑसू चुपके दो-चार

> डूबने लगे नखत बेहाल उसी क्षण—— लिपा गगन में चॉद, किसीने कहा चॉद की तरह, जलन द्वम हरो सदा इन्सान ।

साँस - सी दुर्बल लहरें देख यसन ने लिखा जलद को लेख

### रह्मानाथ अवस्था

पर्पीहा की प्यासी आवाज हिकाने कगी इन्द्र का राज घरा का कण्ठ सींचने हेतु उसी क्षण--घरसे शुक्र शुक्र मेघ, किसीने कहा मेघ की तरह, प्यास तुम हरो सदा इन्सान !

गीत

काल के रग विरगे फूक राइ के दुवले पतले शूक भुक्ते कगते सब एक समान

न मैंने दुख से माँगी दया न सुख ही मुझसे नाखुश गया पुरानी दुनिया के भी बीच रहा मैं सदा नया का नया

> घरा के ऊँचे-नीचे बोक ध्योम के चाँद-सूर्य अनमोक मुझे लगते सब एक समान !

गगन के सजे-बजे बाद क नयन में छोया गंगाजक चाँद से क्या कम प्यारा है चाँद के माथे का काजक

> नखत से उजले-उजले वेश चिता पर जलते काले केश मुझे लगते सब एक समान ।

सुबह् तक बळता हुआ चिराग रात भर जागा हुआ सुहाम

#### रमानाम् अवस्थो

मुझे समझाता बारंबार । अन्त में हाथ रहेगी आग इसिंक्ये कोटे-मोटे काम बहे या मामूकी आराम मुझे कगते सब एक समान

किरण के अनदेखे प्रिय चरण फूळ पर करते जब स्चरण तभी कोकिल के स्वर में गीत गूँथकर गाता है मधुवन

> नये फूकों पर सोये छन्द मधुप की गलियाँ औं मकरन्द मुझे लगते सब एक समान ।